-: ब्रह्मकः :--धीः यः, भाः, दृषेः, स्थाः, जन कॉन्फरेन्स की सम्मित से बदरीनारायण शुक्ल

मंत्री, पुस्तक प्रकाशन विभाग, श्री तिलेक रून ग्या. जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड. पार्ची (अनगर)

> र्मात २००० मृस्य १ रु. ४ भाने घार सद्यत् २५८६ विफाम संयत् २०१६

 मृद्र पृ १ से १३२ तक ये बमतीलाल ननवाया जैनीदय प्रिटिंग प्रेम, ज्लालाम करहर पेज,प्र. और पृ.१३३ बदरीनारायण शुक्ल

मुध मा

मुझ नाल्य,

पा थ डॉ

#### प्राक्कथन

हुमें बड़ी प्रसमता है कि धार्मिक शिहण के लिये कोन्परेम्स की और से तैयार की शहें जैन पाडावटी के साँतर्वे आग की यह प्रयमार्थित शी तिलोक रत्त रया जैन धार्मिक परीहा वोहें पायड़ी हारा प्रकाशित की जा रही हैं। पाठय पुस्तक के रूप में

> रामनारायण जैन मानद् सेत्री भ्री. म. मा. देवे. स्था, जैन कॉन्यरेंस

धीरजलाल के. तुर्राख्या

शांतिलाल व. सेठ

आनंदरांग सुराणा

खोमचंद मगनलाल बोरा.

कम के पीछे यह विचार धेली मृष्य मप से रावी गई है। मंसार में नाम से होने चाले अनिष्ट और उन्हें दूर करने के उपायों की हान बिक्त मकार धारत करना है यह मुख्यनथा आयोपकों की वीयन्ते पर अयलियत है इन पाउचकम की युक्तकों स से इस प्रकार की बान-दोहन करके अध्यापक विचाधियों के दिल-विमाग में मंधे

पाट में आने वाले पद और काव्यविभाग के काव्यों का अर्थ और भाव भाषापकों को अच्छी तरह समग्रामा चाहिये।

-- संबदाल

धीरजलाल के, तुरस्थिया

पेसी अपेक्षा की जाती है।

मंत्री, धार्मिक शिक्षण समिति जैन गुरुकुल, स्थायर

### विघयानुक्रमणिका

| - |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |

द्वालमग-माइप्य समणीबासया

समणे भगवं महावीरे मंग्जे मिरिरोहै व लोग-तत्त-सन असंत्रय जीविय

٧ ų समय गोयम । मा प्रमाथए

š

٤ का मधीगा e SERVE TOT

मेहकुमारस्य निकलमण 20 ŧ٤ কুণিয-সূত্র

95 युत्रे-करम मुदमणे सेट्टी 83 26 बज्जुणए माजागारे महावारम्भ गुणकित्तव 24

2.5 ममस्युत्ते गोमाल 23 योगालम्स भण्य पमाय-मुन 26

18 नमाय-मुत्त अप्यमाय-मुस 70 च उन्विहा समाही 28

2 0 ११

**१**२ 28 ę,

4

Ye ٧÷ ٧¥

| 4:  |                        |      |
|-----|------------------------|------|
| ?   | साम्बन                 | Y    |
| 5,  |                        | Y    |
| 24  | मियापुत्त-अम्मापियरो   | - 9  |
| 35  | गोयम-महाबीरे           | 44   |
| 20  | गद्भाली-सजए य          | 90   |
| 26  | सबोहणा                 | 98   |
| 28  | जीवणोवाय-परिक्ला       | wt   |
| 70  | पाइय-भासा              | 96   |
| 3.5 | 'आगओ-दूओ'              | 61   |
| 35  | अमय-वाण                | 41   |
| 11  | बहू-बतुरत्तर्ण         | 61   |
| 48. | संग्जण-वंग्जा          | 51   |
| 84  | मिसवज्जा               | 99   |
| 3.6 | साहसवज्ञा              | 11   |
| 10  | <b>धीणवञ्जा</b>        | 90   |
| 36  | रीवयवज्ञा              | 90   |
| 15  | सीहबज्जा               | 16   |
| Ye  | मीइवज्जा               | 96   |
| 8.6 | धीरवण्या               | 55   |
| 8.5 | <b>बारमञ्</b>          | **   |
| 4.5 | सानसन्त                |      |
| **  | दर्शनमञ्ज              | 909  |
| 84  | चारित्रमुच             | 4.5  |
| 86  | तप्रमूच                | १०२  |
| Y3  | मुमाबित                | 803  |
| ٠.  | दर्शनो की परस्पर बुलना | 704  |
| •   | eartie                 | 206  |
|     |                        | \$58 |
|     |                        |      |

(३) विश्ववाधी हारेखे पार्ची भीडीलीच स्वाइसकी, व कार्य व्यास्त स्वास्ति स्वास्ति स्वास्ति

ा जैन पाठावली ॥

# [सातवां माग्]

दुवालसंग्-माह्प्पे

- इच्चेर्यीम दुवासती गरिविडये मणेता भावा अस्ता समारा, गिम्बीत हैड, अनेता महेड, अस्ति। फेरिया भर्मता अस्ति। अस्ति। स्रेचेता खेडीता असीता। अस्ति। सर्वेतिद्वा, येचेता समासिद्विया, अस्ति। विद्वा स्वतिद्वा सर्विद्वा स्पेत्वता:—

मार्वमाया देउनदे कार्यमकार्य चव । जीवाइबीर्व मदियमंगरिया सिद्धा मतिद्धा य ।।

्रच्येस्य द्वालमंगं शिनिष्टणं, श्रीष् बाल बर्णता द्याना बालाव बारादिषा चाराते संवारचंत्रतं सारेवरंतु । पुरुषण्यकाले परिचा चीर्षस्तुंति, स्वार् (२) दौन पाठावली

इच्चेश्यं दुवालसंगं मिखपिडां न कवाइ नासी, न कवाई न सबद, न कवाइ न सविस्तार, मविं च मवर प, मविस्तार, य, पुत्रे, निषय, सासय, अक्सुय, अन्तर, सबद्विय, निच्ये !

# समग्रोवासया

तेणं कालेखं, तेणं समर्ग्यं, तुं निया नामं नगरी होत्या वीमेखं तुं नियाणं नगरीय बहुवं, सम्लोबामया परिवर्सितं स्ट्रा, दिचा वित्याया-विद्युल-मयवानम् ज्वाणं-बाह्यार्यणा बहुपाणहृजायरूपरम्, माज्ञीयं पर्मोगं संप्रचा विद्युहियविश्वसन्त्रम् स्ट्रान्सि-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्यार्याय्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा-द्वार्मा

सर्वका विश्वहादयावयुक्तमच्याला, बहु-दासा-दाग गोमहित-नारेनचा-व्याच्या, बहु अव्यव्य सारिभ्या, सिन गयवीताऽत्रीता वदनद्वरूण्याता स्मानत-नेदर-निज्ज किरिया-स्मद्याय्य-मेरकप्रकार, स्रदेश देवाऽयुर-नार सुरवय् स्वयु-स्वयंत्र-किस्टर-हिन्द्यिय-प्रज्य-पीव्य-सरायस्य स्वयु-स्वयंत्र-किस्टर-हिन्द्यिय-प्रज्य-पीव्य-

स्वित्रता निर्माव पात्रको निर्माहिया, निर्माणिया निर्मितिरिक्ता, सदद्वा महियद्वा युष्टियद्वा सनिगयद्वा, रिक्षिक्ताद्वा स्मृद्धिनेतेनासुगगरस्या स्वयमादसी. शासवों मार्ग (१)

निर्गिये पावयसे बहें बर्य परमहे, सेसे बाहरे बिसिय

फलिहा बर्यगुपद्वतारा विवर्षवेतस्यरप्यतेसा पहाँह सील-ध्वय-गुण्येरामण्-य-वेषसाण्-गोसहीववासिह चाडरस-म्राहिट पुण्यमासिखीस परिपुर्ण्यं पोसर्ड सम्मं अप्युशतेमाणा, समयि तिगर्यये कासुप्पणिक्वेणं धासय-पाण-खास-माद-मेणं ध्वयपिडम्गह-मेजन पापपुंखणेलं गीठकला-सिज्या संयाराव्यं सोसह-मेसज्वेणं विडलामेमाणा, अपिज्ञ अप्यारंमा स्वरिगाहा परिम्या, पम्मालुपा लाव घरमेणं वेष विचि कप्पेमाला विदर्शित । सुसीसा सुष्ट्या सुपढि-पानंदा सहाराहिगाहिएहि वशेक्रमीहि सप्यार्थं मावेमाया

ामणा मगवं महावीरे ऋजे सिरिरोहे प

A Trick of Grant Control

विद्रंति ।

तेर्पं कालेणं तेर्थं समयणं समयस्य भगवत्यो नहानीरस्य सन्तेनाती रेदि शामं अखगारे पारमर्गं, पगदम्बंत्रं पता-विरीयः, पगदम्बद्धे, पगदम्बद्धे-मोद-माख-माय-होने मित्रप्रत्योगने सलीखे मारः, विद्योग सम्बद्धाः मानस्या महानीराम सम्हतास्येत वह बागु सहीखे कालं कोरे नगरः, संबन्धे तस्या सम्यापं नानेगारी विद्याः। तत्य पंचनिदं नाणं, सुयं ध्रमिनिनोहियं। भोहिनाएं तु तह्यं मणनाणं च केवलं॥ नायस्यावरियज्ञं दंगणायरणं येपणिज्जं तहा मोहं धाउकमां तहेव य ॥ नामकरमं च गोत्तं च अंतरायं तहेव यां एवमेयाई कम्माई अट्टेव उ समासभी। सी तथी दुविही बुत्ती बाहिरवर्मतरी तहा ! पाहिरो छन्विही छुची एवमव्मंतरी तथी॥ श्रणसणमृणोवरिया, मिक्रखायरिया रसपरिचाक्री। फायकिलेसी संलोयणा य गज्मी तवी होर ॥ पायच्छितं विश्वयो, येपावच्चं तहेव सञ्कायो । भागं च विउस्सम्मो, एसो बर्दिमतरी तवी ॥ किन्द्रा भीला य काऊ य, तेऊ पम्हा तद्देश य । मुक्कलेसा प छहा नामादं तु वहक्कमं॥ किरहा नीला काऊ विकि वि प्याची चहम्मलेसाची। एयाहि : तिहि : वि : जीवो दुग्गई ' उपवस्तर ॥ रेऊ पम्हा सुद्धा विधि वि एयाथी थम्मलेसाथी। ष्रपाहि विहि वि सीयो सुगाई उपवज्जह ॥ थह-परवेष-मायांथी समिदं गुची तहेव य। पेचेव य समिद्द्यो तथी गुचीओ आहिया II

्रिराग सातेसलादाचे उच्चारे सिर्भेर्ड व । मणुत्ती वश्तुची काग्गुची य महुना ॥ एयाओ पंच सिर्भेओ चरणस्य य पत्रच्ये । गुची नियचचे युचा असुमस्येष्ठ सन्यते ॥ एसा पवपणभागा जे समं आपरे सुखी । से खिण्यं सञ्चतंसारा, विष्यसुष्यः पंडिए ॥

### प्रह**ा असंखयं जीवियं** ...

षसंखयं जीवियं मा पमायण, जोवेच्यीयस्स हु नित्य नाणं।
एवं विज्ञाचाहि जये पमचे कं सु विहिंसा अवया गाहिति ।।
विचेख वाणं न समे पमचे हमींस लोए अदूग परत्य ।
हीवपण्डहे च अमंतनोहे नेवाउचं दहुमदहुमेत्र ।।
तेख वहा सिंपहुहे गहीए सक्तमुखा किन्यह पायकारी ।
एवं पपा पेन्यहर्ष च लोए कहाय कमाण ने मोन्स अलिय ।।
सीसारमावस परस्स अहा साहारणं वं च नदेह कम्मं ।
कम्मस्स ते सस्स ज वेयकाले न पंचना पंचनयं उर्वेति ।।
सुनेसु या वि पडिबुद्धवीची न बीससे पंडिए आसुपसे ।
योरा सुहुचाः अवसं सरीरं मार्रद्रयम्नी व परिवस्त

जैन पाठायसी (10)

काममोगा सन्तं कामा विसं कामा, कामा आसीविसोयमा । कार्म प पत्थेमाणा अक्रामा जीत दुम्मई ॥१॥

सब्यं विलवियं गीयं सब्यं नहं विडंबियं । सब्ये आगरणा मारा, सब्ये कामा दुहावहा ॥२॥ खणमेचसोक्या बहुकालदुक्या,

प्नामदुक्खा अधिगामसोक्खा । संसार मोक्खस्स विषक्खभूया.

द्याची अखत्यांच उ काममीगा ॥३॥ लहा किंपागफलाणं परिखामी न सुन्दरी

एवं भ्रताय भोगायं परियामी न सुन्दरी ।।।।। जहा कियाग फला मणीरमा रसेख वण्लीय य मुजनाया।

ते खुइय जीवियं पचमाखा ऐसोयमा कामगुखा विवार्ग ॥४॥ उबलेवी हीई भीगेसु अमीगी नीवलिएई

भोगी मनइ संसारे अभोगी विष्यमुगर ॥६॥ चीराजीणं निगिर्णणं जडी संवाडि मंडिणं एपाणि वि न तायीत दुस्तीलं परियागयं । ।।।

एपाणि वि न तायात ६८०० एपाणि वि न तायात ६८० रूने प सन्दर्भ। ने केड सरीरे सत्ता वण्णे रूने प सन्दर्भगा

वक्केण 🧨 🗸

त्रंति

पुरिसो ४म' पावकम्याखा पिलपेतै मशुपाख जीविषे । समा इत् कामग्र-छिषा मोहं जीते नरा असंबुडा ॥११॥ संबुज्यहर् ! किंन पुज्यहर् ! संबोही खलु पेच दूसहा । मो ह्यवपंति राहणी नो सुलगे पुखराषि वीविषं ॥१२॥ दुप्परिचया हमे कामा नो सुजहां व्यपीर-पुरिसोहं । बाह संति गुल्या साह ने तरीते चतर विखया वा ॥१३॥

प्रधुवं जीवियं नचा सिद्धियमं विषाणिया । विखिष्ठएटन भोगेसु स्राउं परिमिस्थमप्पणो ॥१०॥

#### . असरणाँ विचं पसवो न नाइको वं बाले सर्ग वि मधह।

एए मन ठेसु वि आई नो तार्ण सरखं न विज्ञह ।।१। फर्म्म दुम्खं जरा दुम्खं, रोगायि मरखायि य । आहो दुम्खो दु संसारो लस्य कीसंति जांतुषो ।।२।। ६मं सरीरं श्रविचं, असुई असुरसंमवं । असासया वासविणं दुम्सु-केसाख मायखं ।।३।।

भ्रसासया बासविर्ण दूबस्य-केसाच मायणं ॥३॥ दाराणि सुपा चेव भिन्नों य तह बंपया । जीवंतमणुत्रीवंति भयं नाणुवर्यति य ॥४॥ मेपा भ्रदीया न भवंति ताणं सुचा दिया नीति तमें तमेणं ।

क्षेत्र पाठावली ( 80 )

काममोगा

सन्तं कामा विसं कामा, कामा आसीविसीवमा । य परयेमाणा अकामा जीत दुरगई ॥१॥ सद्यं विलवियं गीयं सर्व्यं नट्टं विडंबियं ।

सब्ये झामरणा मारा, सब्ये कामा दुहावहा ॥२॥ श्चम्प्तमेत्रसोक्खा बद्दकालदुक्खा, पगामदुक्खा अखिगामसोक्खा ।

संसार मोक्छस्स विषक्खभूया. खाखी बाखरवार्थ उ काममीगा ॥३॥

लहा किंपागफलाणं परिखामी न सुन्दरी। एवं श्रुचाण भोगाणं परियामी न सुन्दरी ।:४॥

जडा कियाग फला मखीरमा रसेख बच्चेख य मंत्रमाया। ते स्रइय जीवियां वचमाखा ऐसोवमा कामगुणा विवागं ॥४॥ उपलेबी होह मोगेनु अमीगी नीवलिप्यहै।

भौगी मनइ सँमारे अमीगी विष्यमुखर ॥६॥ धीराजीर्ण निगियार्ण बढी संघाडि मंडिणं ।

एयारि वि स तार्यति दुस्मीलं परियागर्य । ७॥ जे देंद्र सरीरे सत्ता वण्णे रूपे य सन्त्रसो।

मत्तमा काय यक्केण सब्दे वे दुक्छसंमदा ॥=॥ भारतेर काली त्रंति सहयो, न याति भीगा प्रतिसास निया । रिय मोमा पुरिसं चर्यति दुमं बहा खीलफलं व पक्ती ॥६॥ सभा ह्व कामग्रुष्टिशा मोहं अंति नरा व्यसंतुडा ॥११॥ संतुज्यह १ किं न चुन्यह १ संवीदी खलु पेच दूझहा | नो हबवर्षात राह्यों नो सुलसं पुषराचि बीदियं ॥१२॥ दूपरिचया हमें कामा नो सुलहां अवीर-पुरिसेहं । कह संति सुक्या साह वे तरील ध्वर्य रवियाग या ॥१२॥

प्रपुरं जीवियं नचा सिद्धिमर्गं विवासिया । विशिष्ठमण्डन मोगेसु खाउँ परिभिष्टमण्यको ॥१०॥ प्रिस्तो रम् पावकम्प्रका पलियंतं मणुपाय जीवियं ।

# . श्रसरगं

विर्च पसनो म नाइमो तं बाले सर्प्य ति मध्य ।
पूप मन तेसु पि अर्द्ध नो ताणं सर्ग्यं म विज्ञह ॥१॥
सम्म दुम्खं करा दुम्खं, रोगाखि मरणाखि म ।
अर्पो दुम्खे हु संसारो सर्य कीसंति जीत्रणो ॥२॥
इ.म. सरीरं अधिष्यं, असुद्धं असुद्धसम्यं ॥

कसासपा वासविणं दूरख-कसाय मापणं ॥३॥ दाराचि सुपा चेत्र मित्रा प तह येच्या । बीवंतमणुत्रीबंति मर्पं नाणुत्रपंति प ॥४॥ भेषा करीपान मर्वति ताणं सुत्ता दिया नीति तमं तर्मणं ।

चैन पाठावली

ताया यपुता न हवंति लाणें को जाम ते अलुमफेउन एवं 1 ॥॥। चेचा दुषपं च चउप्पयं च खेचें फिहें घलघने च सर्वं । हम्मलवीओ अवसी पयाइ परं अवं सुंद्रं पावगं वा ॥६॥ इदेह सीहो य मियं गहाय मच नरं नेट ह र्यंतकाले ।

( १२ )

151 -

बहेह सीहो य मियं ग्रहाय मयू नहें नेट्र हु खंतकाले । र तहस मायाय वियाय माया कालींम वर्ट्मसहरा मर्यात ॥७। इपिएं जगई पुढ़ो लगा कामीहें लुप्पति पाणियों। उपमेज कडीहें गाहह नो तस्स सुबेज्जऽपुट्टर्य ॥=॥

यसासप् सरिरंमि रहं मीजलमामहं।
।च्छा पुरा व चह्यच्ये फेल्युड्न्यसमिमे ॥६॥
मालुयचे असारंमि बाहिरोगाय ज्ञालए ।
ज्ञानस्वापस्यंमि ह्यां वि न रमामहं ॥१०॥
वीदियो चेय रूपं थ विश्वसंत्वाप्यंयसं ।
ज्ञानस्वाप्यंयसं ।

नीविये पेय रूपं च विश्वसंपायचंयलं । जस्य मं सुरम्मास राष्ट्री । पेयार्थं नावपुरम्मान ॥११॥ न तस्य पं सुरम्मास राष्ट्री । पेयार्थं नावपुरम्मान ॥११॥ न तस्य प्रपंतिमर्थान नाइभी न मिचवरणा न गुणा न पंवया। प्रदेश प्रपंतिमर्थान स्थापात्र कर्म ॥१२॥

े श्रुटपूर १ सप्ता नई वेयरबी, कप्ता ने कृडमामजी ! • सप्ता कामदृहा पेप्ट, कप्ता ने नंदर्भ वर्ग )११॥ थपा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य। थपा भित्तममितं च, दुप्पहिष सुप्पहिश्रो ॥२॥ थप्पा चेत्र दमेकतो, अप्पा ह खल दहमो। थ्यप्या दंतो सही होत. श्राहिंस स्तोप परत्य य ॥३॥ यरं मे थप्पा दंती, संजमेश तवेश य । माउई परेहिं दम्मंती यंधयोहिं बहेहि य । ।।।। को सहस्सं सहस्याणं संगामे दज्जए जियो । एगं जिस्हेज अञ्चाणं एस से परमो लक्षी। ४।। श्रापाणमेव जुञ्माहि, किंते जुज्मेख वज्मश्री । पंचिदियाणि कोई मार्ग मार्थ तहेव लोई च ।

श्रपारामेव श्रापार्थ बहत्ता सहसेहए ॥ ६॥ दूरजयं चेव अप्पार्ण सव्यमप्ये जिए जियं ॥७॥

न वं बारी कंठच्छेचा करेइ, जं से करे बप्पश्चिम दुरप्पा । से नाहिर मश्रमूहं तु पचे पच्छाणुतावेख द्याविहयो ॥=॥ षस्तेवमप्पा उ ह्वेज्ञा निच्छियो घहजा देहं नहु धम्मसासर्खं। र्वं तारिसं नी पथलेंति इंदिया उवेति वाया व सुद्रंसणं गिरि ।।६।। अप्पा हु खलु सवयं रिक्खियन्त्री सन्तिदिएहि सुसमाहिएहि ।

भरित्यमी बाइगई उन्नेद सुरन्तिमो सन्दर्कताण

सुबर् । १०॥

सरीरमाहः नावचि क्षीयो युच्चइ · नाविभी ।

संसारी अएखना बचा व तरंति महेसियो ॥१

## मेहकुमारस्स निक्खमणं

तए णं तस्य मेहस्स इमारस्स बम्मापियो मेहङ्गार्र पुरस्म फड्ड बेखामेव समये मगर्व महावीरे तेखामेव उत्रार्थ गच्छन्ति, डवागच्छिचा समर्थ मगर्व महावीरे तिक्खुची स्नावाहियां प्याहिणे करेति, करिचा वंदीत नमंसीत वंदिया नमंसिचा एवं वयासी—

"एस यां देवाणुष्पिया ! बेहे कुमारे अन्हें एते पुषे इहे, कंसे, जीवियउस्सासए हिपयसंदिजसए उंपर पुष्फ मित्र दुझहे सबस्याप किमंग पुरा दिसस्याए। से नहां नामए डपरोतिया यउमेतिया नोवलिष्यह जलरएमं, एडामेप

मेहे क्रमारे फामेस जाए, मोमेस संबुड्डे नोवलिप्पति कामर-एणं नोवलिप्पति मोगरएएं ।<sup>13</sup>

''यस खं देवासुष्यिया संसारमडव्यमं भीए जन्म-

"पस याँ देवाणुष्विया संसारमङ्गियों भीए अन्म-याजरमरचार्ण, ६ण्डा देवाणुष्वियायां अंतिए मुंडे मविचा ... अगाराओ अध्यापियं वन्त्रदचर । अम्हे याँ देवाणुष्विया सिस्समियदं दश्यामे विङ्ख्यु याँ देवाणुष्विया सिस्समियदं ""

वए णं से समये मगर्व महावीरे मेहस्स कुमारस्स ध्यम्मापिउहिं एवं दुवे समाये एवमट्टं सम्मं पडिसुविति ! सावयां भाग (१५)

तए में से बेंडे क्रमारे समग्रस्स भगवको महाबीरस्स श्रन्तियात्रो उत्तरपुरत्थिमं दिसिमागं श्रवक्कमति श्रवकः-मित्ता सपमेव श्रामरणमञ्जालंकारं श्रोग्रयति । सए णं से मेहकमारस्य माया इंसलक्ष्याचेणं पडसाड-

एएं भागरणमञ्जालंकारं पहिच्छति पढिच्छिता हारवारि-धार सिदंबार-छिलम्चावलिसगासाई अंस्रील विशिन्म-यमाणी विणिम्ययमाणी रोयमाणी रोयमाणी कंदमाणी फंदमाणी, विलवमाणी विलवमाणी एवं बवासी-जितपन्त्रं जाया ! घडियन्त्रं जाया ! परक्रमियन्त्रं जाया। इस्सिच णं अडे नो पवादेवव्यं। अम्हं वि पं एमेव मांगे यवड चि कड मेहस्स झमारस्स अम्मापियरी

समणं मगर्य महावीरं बंदाति नमंसन्ति वन्दिचा नमंसिचा जामेव दिसि पाउच्यूया तामेव दिसि पहिगया । . तए णं से मेडे कमारे सबमेव पंचमुद्धियं लोयं करेति करिता जेगामेव समयो मगनं महावीरे तेगामेव उदा-गिच्छिता समर्ण मगव' महावीर तिक्खकी आयाहिण पया-दिणं करेति करिचा वन्दति नमंसति वन्दिचा नमंसिचा

एवं वयासी-कालिते में भीते! लोए, पलिचे में भेते! लोए,

आलिच-पलिचे णं मंते लोए जराए मरखेख य । से जहा-

खामए केई बाहायती अगारीस क्रियायमार्थिस जे तत्य भंडे भवति अप्यमारे, बोझगुरुए तं बहाय आयाए एपंठे अयक्रमेति "एस में खिल्यरिए समाखे पण्ळा पूरा दिवाए

धवसनीत ''एस में चित्यरिए समाचे पञ्छा पुरा दिवार सुद्वाए खनाए चित्सेसाए आकुगामियचाए मविस्सर्ति, एयामेंप मम वि एगे धाया मंडे इड्डे, कंचे, विये मसुके, मखामें एसे में नित्यारिए समाचे संसारबोच्हेयनरे मंदि-स्स्रति। वें इञ्डामि वें देवासुरियर्विह सपसेन पञ्चावियी,

स्वयेव मुंडापियं सेहाथियं सिक्तावियं सवनेव आवार-गोपर-पिणय-वेण्ड्य-चरण-करण-जाया-माया वित्यं धन्ममाहरिखयं।" तए ण समणे मगनं महावीरे मोहं हुमारं सवनेव पथ्मवेद, सवनेव आवार-गोपर-विज्य-वेण्डय-चरण-

करण्-जापा-माया विचयं वश्मधाहकराह--एनं देवाणुष्पिया । यंत्रव्हां, विद्वित्रव्हां सिसीयव्हां, तुषद्विपदां, मुनियदां, भासियदां । यनं उद्वार उद्वार पास्त्रिहं भूतिहें जीतिहें, मसिह संजमेणं, संजमितव्हं।

कारित व रो बड़े जी बमादेवर्द ।" तए में से मेंदे कुमारे मनजूरस सम्बन्धी महावीरस्य स्टिन्ट हमें एनास्य, चिम्मचे उपएनं खितान्म सम्में परिवरण्य नमानाएं तह गन्द्रह, तह चिद्वह उद्वार, उद्वाय गांगीहें स्ट्रोहें सोचेहिं संस्त्रह्न । सातवीभागः (१७)

त्य पासे चेडप राया स्मित कहाय लढहे समाये नय महार नय चेड्छर काशीकोसलया अद्वारस वि गया-रायायो सहायेत सहायेता एवं वर्षासीः

िर्प्य खुतु देवाशुप्पिया ! बहुई इंगरे कृषिपस्स रही असंबिदिते यो सेपशुर्ण अहारसर्वक च हार गहाप इहें हर्टवागाते । तए में कृषिपणं सेपश्यास्य अहारस्व में कर्स्य ये अहारि ततो देवा पेसिया है ये अप हरेमें करपोर्ण पहि-सेहिया । तए में से कृषिपर माम प्रायह अपहित्तवार्थी चार्डागियार सेपाए सहित्संविद्य अवस्तुत्वक स

मागच्छरे । तं कि खंदेवाखुष्पिया ! सेवख्यं कहारसर्वकं इतियस्त (को: वर्षपिकामी बेहड्डे इतार पेसेमी उदाहु खुल्कित्या ! राज् खुल्कित्या ! राज् तियं मां नेत्र महार्देनव लेड्डर कासी-कोसलमा झड्डा-रस्त वि भयरासिको 'बेहसमार्थ पूर्व वयासी-

न एर्य सामी ! छुवं वा पत्यं वा रायमस्ति वा वं मं सेपेयोगे प्रद्वारस्तवंके च क्रियमस स्त्री पंपणिश्विजति बहेद्रों च क्रमारे सरखानते पेसिजति । वं वर्षणं क्रियाप रापा चाउरमिर्णाए सेपाए: सिंद्धं संपर्तिवेदे इह इच्यमागच्छति तए ण अन्हे कुशिएणं स्मा सर्दि जुज्मामो ।

तए ण से चेडए रावा ते नव मल्लइ नवलेच्छई कासी कोसलगा अद्वारस्स वि गणरावाणो एवं वयासी—

कोसल्ता अद्वारस्य वि गयरायाचा एवं वपासा—

"जह णं देवाणुष्पया ! तुच्चे कृष्णिएणं रह्मा सर्वि
पुरुक्तह सं गच्छह णं देवाणुष्पया ! सएस सप्त स्वनि तिहि दंतिसहस्तेहि, विहि आससहस्तेहि विहि रहसहस्तेहि

मणुस्सकोडिहि सदि छंपिखडा य, सपहिंचो नगरिहितो पिटिनिज्ञधिमचा मम बंतिए पाउच्यवह ।" तप् में से चेडण राया सचायकाण देतिसहसीहि

सत्तावश्राण व्याग-महर्गेहि सतावश्राण रहमहरतेहि रातां बन्ताण मणुस्मकोहिह सर्वि संपित्रुडे सिन्हिरीए..... सन्तरिह सम्माणे प्रसाधी दिर्देषं जलवर्षं मञ्क सञ्केषं निगन्यति जेलेव देगपंते सेलेव

उदानष्टिन उदानस्टिमा श्रेपायसनिदेशने करेति करिया कृषिपं रापं परिवासेमाणे खुरुक्तमञ्जे चिट्टति । तए में से कृष्टिंग, सामा मस्बिट्टीए जेलेग दक्षणेत्रे

वेशेव जवागच्छा ठवागन्दिमा चेडमस्य रन्तो जीयण-वरियं पंथायसनियमं वरिति । तए णं ते दोन्ति वि रायाको रणभूमि सङ्जाविचा एणभूमि वपति । सर णंसे कृषिए तैतिसाए दंति-सहरसेहिं

जार। मेशुस्सकोडिहि गरूलवृहं रएवि रहचा गरूलवृहेण रहमृतलं संगामं उनायाचे ।

" तर्प में से चेड्प राया सतावन्नाए मणुस्सकोडीहिं सगड्युट रपति संगड्युटेण रहम्मलं संगामं उवाचाते ।

न थ वे दोन्नि वि शहेर्य कविषया सैन्यदा पहिपा-ठहरहरवा बगरपहि कलपहि निकहाहि असीहि अंदागपहि स्पेति संबोविह य ध्यहि समुन्ति सहित सरहित सहन्त-स्तिताहि बाहाहि ' खिप्पत्येण' वडवायाच्ये महपा उक्ति-सिताहिताबील-कलंक रवेण, समुद्रस्वपूर्य पित वर्रमाच्या हैयोग्या हेय्यालिह प्रमासन्तिह सहस्य रहेगलिह पायिचा पायिचहि अन्तमन्तिह सहस्य सहस्य

पादि होत्या । तर्मा १८०० । १० ।

प्राप्त वर्षः मं ति दोष्ट्र-वि तार्रणं स्थापा विषयासामी
सारायोष्ट्राचा महत्ता जवक्सपं सथवयं जवपर अवण्यस्य वर्षासंबद्धस्य ि चर्चवक्षपंपतारामीमं कहिरस्दमं । करेमासा मञ्जूमसेष् तार्द्वः जुन्मदेव । १० । १० । १० । १० ।

### ः ः दुवे-कश्मे ः

... तेणं कालेणं तेणं समण्णं वाणारभी नामं नव्सी होत्या-तीते यां वाणारसीप मध्यीप बहिया उत्तर पुरस्थि

दितीमार्ग भंगाए महानदीए मर्थमतीरद्दे नाम दृढे हीस्थान खुखुबन्द्र नाथरण-गंनीरसीयलञ्जले संख्यि प्रिचनको सेन्युन्यस्थानासे बुद्ध उपज्ञ-पर्वम

-स्यपंत्र की महिन्द्र

्तृत्व खें बहुर्य बहुद्धा य-क्रम्ड्याय य गाहाय स्पा-हाय संतुमाराख, व. सर्गणं य-साहस्तियाणं य सप-साह-स्तियाणं म ,जुहाई , निक्स्याई , निक्सियाई, सुद्दें -सुद्दें स्तिरमहाखगाई व्यविसमाखगाई विद्वतित्त स्तिर्मा

सस्त र्ण वर्षमतीयनाद स्वतुत्तान हिर्माण मह रूपे माञ्चणक्रव्या होत्या । जिल्म या दुवे, पात्रमियालमा विद्यालिक पात्रा पंडा, सहान्या साहित्या लिल्ह

शारवात पावा चडा, राहा, ताझुन्दा साहासपा छोहित-शाखी बामिसत्वी आमिसाहास, बासिसप्यंचा यांमिछ-लोला बामिस गेरीसमाचा रचि । वियाल,-पारिणो हिया पच्छसं बावि चिद्धति । श्सातवाँ माग (२१.)

, तर् णं.ताश्रो सर्पातीस्ट्राती अन्त्रपा क्याई धरियंति । चिरस्यमियंति सुलियाण्.संकाए पृथिरत्यमासुर्येति सिसंत-पृष्ठिमासंतिति स्थाणंति दुवे कुन्मगा, आहारत्यो श्राहार्र, पृष्ठेतमासा, स्थियं क्षियं द्वर्याच, तस्य क्यंगतीस्ट्रहस्स प्रतिदेशित् सञ्चलं संभंदा परियोजेमास्या विश्वं क्येनासा

गयेसमाया मालुवा कञ्चुराको पडिनिक्समंति पडिनिक्स-मिता वेषेष मर्पानीर इहे तेषेष उवागच्छति उवागिक्षता वस्त्र मर्पानीरहस्त परिपेरीच परिपोलिमाचा परिपोलि-माचा विश्व कर्पेसाचा विद्यति। हर्ना स्पर्ण विश्व कर्पेसाचा विद्यति। हर्ना स्पर्ण विश्व मार्पाण पासेति पासिता

ता : वियाविरं च यां वे :पाविषयोत्तमा आहारत्या आहारं

राष्ट्र के कुल्या है। कुल्या व वावस्थात्व एउडाये प्राप्ति ।

राह खर्या है कुल्या व वावस्थात्व एउडाये प्राप्ति ।

प्राप्ति वा सीता तत्या वसिया, विवासा संज्ञात्व मा स्वाप्त स्

विरयवैति, आसारेति वंशारेति परलैति पहेति, प्रदेति,

(२२) श्रैत पाठावर्ती
खोमेनित नहीं हैं शार्जुपति हंते हैं य व्यक्खोडेन्ति नो चेन में
संचापित तेसि कुम्मगणं सरीरस्स श्रान्त या वापार वा
उप्पाएनए इनिच्छोगं वा करिन्छ।
तए मं ने पावसियाल्या एए कुम्मए दोवंपि तर्व मि
सक्यते समेना उचचिति
स्वित्त समेना उचचिति
स्वित्त समेना उचचिति
स्वित्त समिना उचचिति
स्वित्त समिना उचचिति
स्वित्त समिना उचचिति
स्वित्त समिना समाणा
स्वित्त स्वित्त विवित्ता समाणा
स्वित्त स्वित्त विवित्ता समाणा

निष्मदा तुसियीया संचिद्धति । तत्य र्ण प्रेमे कुम्ममे वे पावसियास्त्रप् 'चिरंगते दूरंगप् जायिका समियं संघियं पर्म पापं निच्छुमति । तप् र्ण वे याचसियास्त्रमा कुम्मद्रम् स्थियं पर्म पापं नीथियं पासीत पासिया ताप जिल्हार्य गर्म

सिर्म चयतं, त्रीरेमं चंडे वेगितं, जेखेवं से कुम्मेए तेखेव उपागच्छीत उपागच्छिया तस्म में कुम्मेगस्स"तं पार्चे महोदि सार्लुवंनि दंतिह अपर्योजित सतो परदा संस म सोखियं च माहारेति बाहरिया तं कुम्ममं सन्यतो समंता उप्यति व्याहरेति बाहरिया तं कुम्ममं सन्यतो समंता उप्यति व्याहरेति वाहरिया तं कुम्ममं सन्यतो समंता अपरे प्राचनिक्ति । तिम्मेगार् निक्ति स्रोप्ति स्रोप्ति स्रिप्ति स्रीप्ति स्

-योचिति । उए मं ते पापसियालगा तेणं कुम्मद्रेणं सीवं

सातर्वो मार्ग (२३)

शीखियं वातिव। वातिका तिग्यं चवलं तुरियं चंडं नहेर्दि दंतिह कंवालं विहार्देति । विहार्द्धिया वं सुम्मगं जीवि-याचो वयरोदेति वयरोतिचा गंगं च सोखियं च खाहारिति । प्यामियं सम्याउसो । जो बान्हं निग्गंबी वा निगांबी वा बावरियउरज्जावाणं कंतिए प्रजातिए समाखे पंच य

से देशियाई अगुत्ताई भवित से खं हह भवे चेव पहुणं सम-धार्य पहुणं सम्बंधिं सावताखं साविताणं दीसियाजे वर-क्षोगे वि च णं आगच्छति बहुणं दंढनाणं संसारकंतारं अध्यारिवहित, जहा से कुम्मण अगुर्विदिए। तर खं से पावसियालागा जेथेव से दोगण् कुम्मण् सेवेद दवागच्छति जागानिक्षता तं कृष्णं सन्वन्तो समेता

जन सेति अस्पुडिवि
जाव यो चेव भ संवादित करेता ।
तेव या ते भावित्यासमा होने पि तर्च पि
जाव यो ते भावित्यासमा होने पि तर्च पि
जाव मी संचादित जासे इस्पारस दिनिय सावाह पा
गागह पा आप अपिक्यों में स्वति स्वादित तर्मा तर्मा पि
तेता निर्देश्यों सुमाना आपने हिसि पाउन्ध्रमा तामव
हिसि पहिनाया।
हिस्स पहिनाया।
हिस्स पहिनाया।
हिसि पहिनाया।
हिस्स पहिनाया।
हिसि पहिनाया।
हिस्स पहिनाया।

रीन पार्टेक्पी ( 28 )

सुदंसंगो संही

रायगिहे नगरे सदसले नाम सही परिवास

थाई जाद अपरिभृष् । तए मं से सुद्रमणे समयोगासए पावि

होत्या । ध्यमिनय-जीवाजीवे (जाव) विदरहें। ते ण कालेण

रोण समयण समणे मगर्व महावीरे (वाव) समोसदे विहरह।

वर्णं राविगाहे नवरे (सिवाडम) [•] बहुजेखी अर्ण्यमप्रयस्स प्यभाइक्खर (आय) क्रिमंग पुण विपुलस्स भाइस्स गहुणाप

[o] पर्व तस्स सुदंसणस्य बहुजणस्य श्रंतिए एवं सोबा निसम्म व्यर्व अन्मत्यिएः— "वृर्व राखु समने ('जाव')

होत्या । · एवामेव समणाउसो ! जॉ झम्हं समणी था समयी या पंच से इंदियाई गुत्ताई मर्चनि से मं इह भन्ने अश्वणित्रे जहां उसे फम्मए गुनिदिए ।

ताप् उभिकटाण कुम्मगईण वीस्वयमाणे वीस्वयमाणे जेणेर मयंगनीरबुद्दे वेणेव स्वागन्छह स्वागन्छता मिल-नाति नियगसयखसंबंधिपरियणेण सद्धिः अभित्तमन्नागरः वावि

करिचा •••••• • चचारि वि षाष् गौगीन नीगेती

सातवाँ भाग (-२१)

विदरह । यं गन्द्रामि णं [6] यंदामि" । एवं संवेदह संवेदिना जेकेर क्षम्माविषतो संकेष त्वामन्द्रह । त्वामन्द्रिया करपत्व [6] क्षेत्रस्ति कर्डू पूर्व बयासी "पूर्व कर्जु क्षम्म— याको समर्च [तार] विदर्श । सं गन्द्रस्ति शं सम्पापन मार्च

याओं समर्च [मात्र] विदृद्ध । वं यच्छावि यां समर्च गार्य महावीरं पंदािम नवंसािम [जात्र] पञ्चासािम ।" तर् वां मुद्दंगणें सिट्टिं व्यव्माविषतां एवं बवाही 'प्यं खब्द पुता ! वम्ब्रव्धंम मालागाते (जात्र) घाएमाखे विदृद्ध । से मा वां पुता ! समर्थं भगतं बहावीरं संदर्भ निमच्छाि ।

मा पं अव सरीरवरस वावची भविस्तर । तुमवर्ण इहमए चेव समर्ण मगर्व महावीरे चंदाहि नर्मसाहि ।''

तए यं सुर्दसखे सेट्टी अम्माविषरं एवं बवासी—किम्यं आई अम्मपाओ समर्ग अगर्व महावीरं इहमावयं इह वर्ष हह समोसरं इह गए चेत्र वंदिस्मागि १। तं गच्छामि यं आई अम्मपाओ तुन्मेहिं अन्मणुष्णाए समाखे मगर्व महावीरं वंदर !' तए युं सुद्रसणे सेट्टि अम्माविषरी जाहे की संवार्यति

सहं देवाणुष्टिमा ! मा पहिन्नं करेंद्र !'' तर् म से सदस्ये अम्मापिअहि अन्मणुष्याप समाये पदाएसदस्यानेवाहं (जान) भिचा पायविद्वारचारेण रागगिर्द

बहुद्धि श्रायवणाहि (जाव) पह्नवेचए ताहे एवं वयासी ''महा-

( \*# )

# श्रज्जुगाए माह्मागारि

नम् वं से चतुमल् सानामार नभा सहस्रोते भागम्य स्थापि उद्देश्य उद्धाप स्थापी सम्माणि स्थापी— "सुम्मे मं देशलुप्यिया विकादिया संस्थापी

तए में न सुदंगके नमलाशामक अनुमान मानागा। क् प्रधानी— "एवं खलु देवालुविका । अहं सुदंगनं नामं नमकी बावक् अनिकानीवाजीज सुन्तिकल् बेहत् समर्व मर्ग

महाशीर वंदण संवश्यण ।"

सण णे से अञ्जूषण शासागार सुदंगणे समलोगा<sup>म</sup>
एवं वशासी---

एवं ववाती — "वं इच्छामि वं देवालुण्यिया ! अदमति तुमस् सी

समज मनर्व महावीर वंदिचए [जान] पजुरासिवर ब्यहासुद्धं देवालुप्पिया मा पहिषयं बरेह ।"

त्तर्णं से सुद्रंसणे समयोवासए खजुनग्रं मालाग् रेणं सद्धि जेखेव सुखासलए चेह्रए जेखेव समयो भगरं मह भीरे तेणेव उवागच्छह । उवागमिचा खज्जस्रं गालाग् रेणं सिद्धं समर्ग मवर्ग महावीरे सुर्दसणस्य समखोवासगस्य प्रजुणवस्स मालागारस्य वीसे व [०] षम्मकहा [०] सुर्दमखे पडिराए ।

तए पं से अञ्जूषए मालागारे समयहर मगवजी महाबीरस्स अंतियं धर्म तीचा निसम्म [इह.] "सर्हामि र्ण मंत्रे ! निग्गंचं पाचवणं [जाब] अन्ध्रद्वेषि । श्रद्धासुर्थ देवासुर्थिया ! मा पडिचंचं करेह ।"

तए शुं से अअ्षए मालागारे उत्तर [0] अपमेव

वंसहिष्टं सोपं करें । किश्वा [जाव] क्यागारे जाए [जाव] विदर्ध । तए णं से अन्तुत्वए व्यवागारे जं वंद दिवसं सुंहें [जाव] प्रवादा सं वंद दिवसं सुद्ध । तए णं से अन्तुत्वए व्यवागारे जं वंद दिवसं सुंहें [जाव] जिट्टचा नमंसिवा इंद एया रूपं क्षानियाई विनायदा । कर्ण्य मे जावजीवाए छहुंक्टूणं अविविश्वतेणं विवोक्तमंगणं अप्याणं भावेशायस्य विदरि-चए । ति कहु अयोगारूणं अपिनायई ऑमेरिहचा जावजीवाए [जाव] विदरः । तए क्षं से अन्तुत्वए अयागारे इहस्यायण्याप्यासि पदमाए गोरिसीए सम्भापं करेंद्र । जहां गोयानामी [जाव] क्यह ।

तए एं तं चज्जुएयं असमारं सथितहे नगरे उच

महल्ला य जुशासा य एवं वयासी--

इमेलं मे विता मारियए, माता मारिया । मायाभगिषी

भजा पूर्व धूया सुण्डा । इमेख मे अवव्ययरे सपण संबंधियरियणे मारिए " चि कड्ड अच्चेगइया अक्कोसंति

(30)

श्रप्येगइया दीसंति निंदन्ति खिसंति-गरिहंति तड्डंति

तालेंति । तए णं से अन्जुखए अखगारे तेहि वहहि इत्यीहि य पुरिसेदि य डहरेदि य महल्लेदि य जुत्राख्यदि य आती-सिजनमाणे [जाव] तालेजनमाणे वेसि मणसा वि अपउस्त-

माणे सम्में सहह सम्में खमह तितिकखह ब्रहियासेह। सम्में

सहमाणे रायगिहे नयरे उद्यशीयमहिन्समञ्जलाः अउमाणे जर मर्च लहर तो वार्ण न लगर, जर पार्ण तो भर्च न

लहर । तए खं से अन्युखए मालागारे अदीणे अविमी धकलुमें भणाईले भनिमादी अपरितंत्रोगी बहुई । महिना रायगिहाको नगराको पडिश्विक्समह । पहिण्यि

षश्यिमा जेणेर गुल्मित्तए चेश्ए जेणेर सम्ले भगर्य

महावीरे जहा गांववसामी (जाय) पडिदन्सिया समणेणे भगवया महानीरेशं अन्मणुष्याप अमुच्छिए विल्मिय पण्याम्मूण्यं काराम्योगं नवाहार् बाहारेड ।

नए वं सनने मगर्थ महाबीरे अवस्था संविधि परिनित्रगतर । परिनित्रगतिचा गर्द जगार तिरस ।

तप् पं से अरमुनप् अस्मारि तेखं भोरानेणं प्रविधं पगादिष्णं महास्मानीणं तत्रोक्तमोणं अस्माणं मानेमाणे पट्ट-पुण्णं द्यमासे सामण्यारियाणं पाउच्छ । पाउचिचा अद--मासियाप् संतेदणाप् अपाणं कुनेद्द । कुनिया तीर्स मचाई अस्वक्षाप् देदेह । देदिया जस्सद्राष्ट्र कीरह [बाय] सिटे ।

# 

तर पं से गोसाले मंदालिवुचे सरालयुचेषं समयोषा-सर्वं क्रयाहाइकमाणे क्रवरिजायिक्वमाणे पीत-फला-सिज्जासंपाहृपाय सम्बन्धः समाक्रो बहाबीरस्स गुय-क्रिचर्णं करेनाणे सर्वलयुचं समयोशसर्यं वृचं वशसीः—

'समणे भगनं महावीरे महामाहणे'

से प्रेराट्टेण देवालुणिया ! एवं युच्चद्-'स्वयो मार्ग महावीरे महामाहणे, एवं खतु सहात्वपुचा ! समये मार्ग महावीरे महामाहणे उपाच्चकाल्दन्सख्वरे बाव प्रदिय-पृहंप बाव रावकम्मर्थयवार्यवत्त्रचे से तेखट्टेणं देवालुण्या ! एवं युवह— 'नमणे मगर्व महायीरे महामाइणे ।' फेलं देवालुप्यिया र महामोशे १ ममणे मगर्व महार्गे महामोशे र में फेल्ट्रेस देवालुप्यिया र जाव महामोते र दे

नवरान्य र न क्षण्डम् व्याप्तायस्य र नाम निर्मार्गार्डात् राजु देशाणुष्यियः । मयने मगनं महार्थाः मेमारार्डात् सहदं अवि सम्बमाणे विमान्यमाणी राज्यमाणे क्षित्रमार्गे मित्रमाणे विज्यसमाणे चम्मवर्णा द्वित्यं सारम्यान्ये संगोरिमाणे निव्याणयहायाई साहर्य्य संवायह सं वैपाहर्ये

सदालपुरा 1 एवं युव्यह---'समयो भगवं ब्रहावीरे महागीवा ।'

देखाँ देवाणुण्यिया ! कहानत्यकाहे ! मराजप्रणी समयो मगनं महाबीरे संसाराहवीए बहुव जीवे नहमण्ये वियासमायो आत्र विज्ञुष्पताणे पम्ममप्ष पर्धणं सारव<sup>8</sup> माणे निज्ञाणमहाषद्वयाभित्रहे साहरिय संवायह, से ठेर हुणं महाजपुका! एकं युच्चर—"समयो मगणं महावी महासत्यवाहे।

केर्ण देवाणुष्यिया ! महाचम्मकर्दा ?

सम्ले मगर्न महावीर बम्मकही १ वनं राज देवाएँ
 भिषा ! सम्ले मगर्न महावीर बहुइमहालयीन संसार विवास के अन्य मान्य स्वामाण स्वामाण

((33,)

स्रातवीं भाग

विवण्यं रिज्ञ्चनवसाभिभूए श्रष्टुनिङ्कम्यवधपडलपडिज्युन्ने यहिंदं बहेदिं य जाय वायाखोदि य जाउरना यो संमारकंता-राबो साहित्यं मित्याच्यु, से लेख्युंचं देवम्युन्त्याः ! एपं युवार्—'समणे भगयं महाबोरे महायम्बक्दी' । के पं देवाखुणियाः ! यहानिङ्गाभए !

भिङ्जमारो लुप्यमाचे विजुष्यमासे :उमग्यपटिश्चे सप्यह-

समयो अगर्व आगर्वी सहाविष्टावण् । सं सेवाहुणं १ प्यं पत्त देशापुरिया ! समयो आगर्व शहावीरे संतार महा-समुद्दे पद्मे बीचे नस्तमायो विध्यस्तमायो आव विद्युप्तभागो बुह्रमायो तिमुह्रमाये डप्पियमागे प्रभावदेण नावाण् निष्टाया भौगानिष्ठदे साहर्षिय संवादेह, से वेवाहुणं देशापुरिया ! प्यं प्रयः—'समये मार्ग्य सहाविरे यहानिष्टावाप्य' !

मंखां भिपुत्ते गोसा हो

तेणं कारोणं तेणं ममएणं सावस्या नामं नमरी दीस्या, समझा । तीते पं सादत्योए नगरीए वद्दिया उचरपुरच्छिने दिक्षिभाए तस्य यां बंद्धए नामं चृरए दीत्या, वघळा ।

क्षेत्र पाटावरी

(38)

तस्य णं सावस्वीए नगरीत् हालादल नाम हुन्छा

बाजीविद्योतासिया परिवमति, अल्ला जाव अपरिभूषा

श्रृष्टिमित्रपेम्नाखुरागरचा अपनाउमी । थातीविपतम्प

मायो विहरह ।

भाजीवियसमयंसि लक्ष्या महिषद्वा पुरिद्वयद्वा विखिष्यारी

सप्पार्ण मायेवाण विहरह ।

वेर्णं कालेणं वेर्णं समर्णं गांसालं मंदलिपुरी चउ<sup>हरी</sup>

सनासपरियाए हालाहलाए कुंनकारीए कुंनकारावणी

आजीरियसेयसेरियुडे-झाजीविय समवर्ण झप्पाणं मारे-

तप् णं तस्य गोयालस्य मंखलि पुत्तस्य अवश

कदायि श्मे छ दिसा चरा झंतियं पाउच्मदित्या, तं जहा-साये २ व संदे ३ कियलपारे ४ अच्छिद्धे ५ अनिगवेसा

यये ६ कस्ये गोनायुव्चे। तए मं ते छ दिसाचरा अद्वविहं पुटागर्य-भगारस सवैदि सवैदि मिव दंससिदि निअद्वित, स॰ २-दिचा गीसा मंखितिपुर्च उपहाइंस । वह वं से गोसाले मंखिलपुरी वैं

महंगस्त महार्निमित्तस्स केस्य उद्घोषमेनेणं सन्देसि पासा सन्देशि भूगाणे. सन्देशि जीवाणे, सन्देशि सत्ताणे इमारे ह भग्रहमाण्यनाई वागरखाई वागरेनि, तं जहा "१ ला २ भलामे ३ मुई ४ दुक्सं ५ जीवियं ६ मरणे तहा"। सातवाँ भाग ( \$4 )

तए वं से गोसाले मंत्रलि पुत्ते तेवं अहंगरम महानिमि-त्तरम केण्डउद्वीयमेचेणं सावत्थीए नगरीए श्रविखे तिराध-लावी अलगहा अरहणलाती अफेनली केनलिणलाती, श्रमध्यन्त् सब्बन्स्वलायी अजिखे जिखसर् वगासेमाखे

विहरह । तर में सावस्थीए नगरीए सिंघाडम आव पहेंस बहुजगी श्रमममस्स एवमाइक्खर जाव एवं परूर्वति -- 'एवं खल

देवाणुणिया ! गोमाले मंखलिपुचे त्रिये त्रियणलाबी आय-पगासमाणे विहरति, से कहमेयं मन्ने एवं' ? तेथं कालेखं रोगं सनएगं सामी समोसरे, जाव परिसा पडिगया । तेणं

कालेणं तेणं समर्गं समयस्य भगवन्नो महावीरस्य जेट्रे श्रंतेवासी इंदभूती सामं श्रसपारे गोयनगोत्तेणं जाय छुट्ट जहेर्ण एवं जहा विवियमण वियहदेसए जान-प्रहमासे षरुअणसर्'निसामेति, बहुत्वणो अध्ययसम एवगाःस्यः।

एवं खलु देशाधुष्पिया ! मोसाले मैखलिपुचे जिए जियापलावी जाव-प्रमासेमाखे विहरति, से कहमेर्प मझे पर्य १ तए हो समर्थ नोपसे बहुउख्सम कंतिय एकई सीखा निसम्म जाद-जामझड्डे जाद-मचनाणं पढिदंसिन, जाव पज्जासहारों एवं नेपासी—"एवं खलु बाई येचे ! छहुं० तं चेत्र जात-जिणसहं पगावेमाणे विहरति । हे बहुमेर्स

भेते ! एवं ? तं इच्छामि वं मैंने ? गोमालस्म मेंहिलिपुर्व उहागपरिवासियं परिकहियं ! 'गायमादी समले मार्ग

या विद्यातवा ।

महानीरे भगने गोयमें एवे बधामी-जन्में गोयमा ! ते वह जाले बयमसम्य एवनाव्याङ, 'एवं खुतु गामाने मंत्रीत पुत्ते, जिले जिलप्यलावी जाव - प्रगास माणे विहार तर् मिन्दा । बहं पुण गायना । एडमाइस्तामि जार पहली 'एवं छत्र एशस्य गोवाजन्म मंदिलपुत्तस्य मंधिति मंद्रं विका होत्या । नस्य णं भंवलिस्य मंद्रान्स महानाम भारिया होत्या, सुकुशत॰ जार —परिहरा । तए जे स महा मारिया अनदा कदावि गुव्चिगी वारि होत्या । हेर्न कारीर्ण तेर्ग समप्तं सध्यते नामे सैनिरेरे होत्या । रिउ रियमिय० जात्र ~ मश्चिमप्ययामे, वसादीवः ।

, ताम मां सरवर्ण मंतियेसे गोबद्दे नार्म माहर्णे परि यमति, अङ्गोताय-स्थारिभृण्, रिउव्यद् आय-सुर्गानि द्वित् या वि दीस्या । तस्य यं गीवतृत्त्वस्य मादणस्य गीमात

तए में से बेसती हैंसे बासपा कदावि महाए भारि पाए मुन्तिसीन् सदि चिचक्तनहत्वप्ए मंदस्याणं अव मार्चिमाणे पुरमाणुगुन्ति चरमाणे गामानुपामे दूः जनम वेचीर संसम्बे मैनिवेसे वेणेव कावहलस्य माहणस्य गीना

वेशेत उतागच्छा, ते० २-च्छिचा गीनहत्त्वस माहणस्य गोसालाए एगरेग्रंम मंडनिक्सेर्रं करेति, मंड० २ करेचा मरवर्षे संनिचेसे उच-नीय मजिक्रमाई ब्रह्माई घरमप्रदाश-श्मभिवतायरियाए श्रद्धमाणे वमहीए गव्यक्षो समंता मग्गण-गवीसर्ण करेति, वसडीए सुव्यक्षी समैता मम्मख-गवीसर्ण करेमाणे बदस्य धमहि बलममाणे तस्मेव गोपहुस्स-माहणस्त गोसःलाए वगदेर्यनि वासावासं उपागए । तए गं सा महामारिया नवण्डं सासाणं बहुपिडाइनार्खं श्रद्धदुमाण राइंदिवाणं धीनिकर्द्रशालं सक्तवालः लाव पडिस्पर्यं दाशी पपाया । तए में तस्म दाश्यास श्रमाविषरी एकारसमे दिवस बीतिवदी जाव बारमाहे दिवसे अयमेव हवे गाण गुणनिपहरनं सामधेर्सं करेंति —''जम्हा वां ग्रम्हं इमे दारण गीरहलम्म मार्णस्य गीमालाए जाए तं होड वं अर्म्ह इमेरन दारगरस नामधेर्ज 'मोशाले' 'गांताले' वि । वर र्णं तस्स दारगस्य ' ब्रम्याविवरी नावधेओं करेंति ' 'गीपाले'-ति । तए एं गांसाल दारए उम्प्रक्र्यालमाने निष्णाण परिसायमेलं जोव्यसमामायान्ने सम्मेव पाटिएकर्म चित्तपालगं कांति, सपमेप० २ कांचा चित्तफलगहत्यगए मैखनणेणं थपाणं मानेमाणे विहरति ।

# गोसालस्स मरगां।

वर् वं सं गोमाले मंग्रलियुचे भटको मर्ग मामीरा आग्रीहत्ता आजीविए थेर नहानेह, या॰ सहानेता एन ययासी — तुन्म णं देवाणुष्यिया ! मर्म कालगर्म आणेव स्रभिषा गंभीदवर्ण वहामोड, स्रभिष्मा गंपीदपर्ण वहाणिता प्रम्बलसङ्गालाए गंग मासाईम् गामाई ल्हेड, मार्च खुदेना सरसेणं गोनीस चंदणेलं मायाई ऋणुनियह सरसे गोसीस चंदणेणं नायाई अणुलिविता महरिहं हंसलवर्स पडमाडन नियंसेह गहु० २ नियंसिचा सन्वालं कारविभूति करेंड, त० २ करेंचा युशिसाइस्मगादिणि सीपं दुस्ते परि० २ दुलिहेचा सावत्यीय नवशीय सिंपाहम० ज पहेंस महचा सहज तर्व तरकांसमाना एवं वरह- 'व पत्त देवाणुष्पिया । गांसाले मंखलियुने त्रियो विखप्सामं जाव नियसर वनासेमाचे निहरिश्चा इमीस क्षोमित्वणीर पडवीसाए तिस्यपराचं शरिम तिस्यवरे, सिद्धे जाव सन्व दुष्ताणही गार्ट- हिन्सकारसम्बद्धण्यं मम सरीरगस्य ग्रीहार्थ करेंद्र । तए ये वे बाजीनिया थेस गीतालस्य मंत्रलिवुन स्स एवमहं वियाएणं पडिसुणेन्ति ।

वए व वस्स गोसालस्स गेंत्रलिपुचस्स सचरचंदि परियममार्णीत पडिराद्सम्मचस्य अवमेयारूने थन्मतियर

जाव समुष्पवित्या यो सञ्ज यहं जिये, जियप्पलाबी, नाव जियसदं पगासेमाये विहरति ।

ब्रहं में गोसाले चेव मैसलियुचे समयाधायण, समया-मारए, समचपडिखीए, चायरियउँबङकावार्ण चायसकारए. श्रवनकारए, अकिचिकारए, बहुद्दि असम्मावुम्मावणार्दि मिच्छतानिनिनेसेहि व अप्याणं वा परं वा तद्भयं वा पुरादमाणे युप्पादमाणे विहरित्ता सदर्णं, लदर्णं अन्नाहट्टे समाणे अंतो सत्तरत्तस्य वित्तद्वारपरिगयसरीरे दाहवक्कं-तीए छउनस्ये, चेव कालं करेस्सं । समणे भगवं महावीरे जिणे जियापालांकी जाव जिससदं प्रगासिमासे विहर्र'-एवं संपेहिति एवं संपेहिसा ब्राजीविए धेरे सहाबेह का० २ सद्दागेचा उद्यावयसवहसाविष्ट पकरेति । उद्या॰ २ पकरेचा एगं वयासी--'ना खलु श्रहं जिणे जिखणलावी, जाय पगासेमाणे विहरह (विहरिए) बहुन्नं गोसाले मेंखलियुत्ते समग्रायायण, जाव छउमस्ये चेत्र कार्ल करेस्सं. सम्पे मगर्न महार्वारे जिसे, जिसप्पलायी, बात्र-जिससदं पगासे-माणे विहरह, ते तुन्में णे देवाखुव्यिया ! समें कालगर्य जाणेता, वामे पाए सुंबेख बंधह, बा॰ २ बंधिता तित्रसुची मुद्द उच्युद्दण, ति॰ २ उच्युहित्ता, सावस्थीण नगरीण सिंघा-डग० जाव-पहेंसु आकरविकहिं करेमाणा महया महया

संदर्भ वन्योमेमाया २ एवं सदह— नो खलु देवाणुणिया। भोताले भंदालिपुच विच, विखण्दतावी, जाब विद्वरिष, रूर मां गोमाने चेद मंगलिपुच ममखचायप, जाव छउमधे वे कालगढ । सर्च्य मगर्च महादीरे जियो विद्यर्थकारी जाव विद्वर्श महत्या कालुड्डी—कारकार सहुदर्श ममें सीर गरुग नीहरणं करेजाह! — एवं यदिचा कालगढ़।



#### पमाय-सुत्ते ।

षमार्थे कम्प्रमाहेसु, ऋष्यस्यं तहार्यः । तन्मादादेममा वापि, वाले पेडियमेष वह ॥

कहा त बोहरणभवा बनाया, बोहे बलायाणमणे जहाँ व एमेंव कीहायरमें रह तथ्या, मोहे च तथ्हाययणे वर्षति ॥ वाणी य दोमी विश्वकम्मवीये, कृत्यों च बोहरणमयं वर्षति ॥ दूवनां ह्रये अस्म ज होइ मोहो, मोहो ह्यों अस्म ज होइ तथ्या ।

हारा द्या अम न होर सोते, मारा दमा अम न दिवसार ॥

रमा बनार्य न निवेशियध्या, वार्य रसा दिलक्षा नसार्य ! दिगं च कामा 'समिप्दर्गति, ;

दुर्भ बहा साउपलं व बब्धी॥

रूने विरुत्ती रहायी विस्तिती,

एएसा दुवलोहपरंपरेखा । स लिप्पट मधमन्त्रे वि संत्रे,

ं खलेख वा पीन्नरारिखी पलासं श

यपिदिपत्या व संग्रहम 'अत्या, दुम्खस्त हेर्ड मण्डपस्म, समिखा ।

दूभशस्त ६३ मशुपस्य, सामया ते चंग थोवंपि कपाइ दुसर्खं,

न वीयशमस्य करेति किचि ॥

न कामभोषा समर्थ जनित, न यावि भोगा विवाहं उर्वेति।

ने तथकोसी य परिनाही य, सी तेस बोहा विगर्ह उनेहैं।।

**अवाहकालणवास्त** . यसो,

सदासा दुवलसा वजीवराजमा। ।

वियाहिक्यों जं सम्रविध सर्वा, क्षेत्रक कार्यत सुदी मर्वति ॥

## कसाय-सुतं।

कोही य माणा य अणिगाहिया.

माया य लोगी य पत्रहुमाणा। चवारि एए कसिया दसाया,

सिचंति मुलाई पुराबमयस्स कोही मार्ग च मार्थ च सोर्भ च पायबहुत्यं । वमे चचारि

दोसे उ. इच्छंवो हियमपर्खी ॥ पीइं पणासेह,

माखो विखयनासयो। भाषा मित्राणि नासेह,

सोभी सन्द विखासणी ॥ दवसमेख इस कोई,

मार्थं महत्रया जिये । - मावेश, सोमं संवोसको जिए।) कतिणं पि जो स्मं सीयं,

पहितुष्णं दलेज १कस्स । नेमानि से न संतुस्से, ध्र दुष्ट्रए हमे आया ॥

जहा लाही तहा सोही, लाहा सोहो पत्रद्र ( दो मास-कर्ष कर्जं.

कोडीए विन निट्टियं॥

प्रहे वर्षति कोहेख,

माखेष भद्दमा पर्द ।

गरपहिन्याक्री, मापा

सोहाको दृहको वर्ष ॥ सवएक-रूपस्त उ बन्दवा महे.

सिया हु केलाससमा असंख्या।

बरस्स लुद्भस न तेहि किंचि,

इन्द्रा हु आगाससमा प्रवंतिया ॥

पुरवी साली जना लेन. दिरएषं पसुभिस्मह

पहितृष्यं नालमेगस्म,

इड विक्रा वर्ग परे ॥

कारं च माणं च तहेव मायं, स्रोमं चउत्वं मन्मत्पदीया ।

य्यास्य वंता अरहा-महेसी,

न इच्वड पार्व न धारवेट ॥

**9**2000

£,

## श्रव्यमाय-सुतं।

में य करें पिए माए, लर्द वि विद्वीद्वरमा । साक्षीय चयह मोव, से हूँ बाह ति युक्या । वस्यमंत्रमलं हार्रं, इत्विमी संपर्धालि व । अन्तिहा से च अ निति, स से त्राह नि पुरुषा । हहरे व पाणे बुड्डे व पाणे, ते अन्यो वानर् सहरतीय। उबेहर लोगिनिनं महत्तं, युद्धां पत्रचेतु परिन्त्रवज्ञा ॥ जी मागाह्याम् सहार्त्व, सं जहार मागहर्म / हैं विद्वमण गुणी, जस्स नित्य मनार्म। हम्मे सम्बंगाई, सद देहें समाहरें। एवं पानाई महाबी, खन्क्रत्येय समाहरे । जी सहस्ता महस्ताणं, यासे मासे गर्व हर / वस्त वि संज्ञाने सेवो, व्यक्तिस्त वि क्रिवण । नायस्त सन्त्रस्म प्रमासणायः, श्रद्धाःण मोहस्सा विश्वाणारः रीमस्य दीसस्य य संस्थरम्, प्रमंत सोन्छं सम्बन्धः मोन्छं। तस्तेस मण्या गुरुतिद संग्, निवज्ज्ञ्या गास्त्र वास्त्र वास्त्र संज्ञाय एतंत नितेवया यु सच्त्य संचित्रयया थिई वा साहारमिच्छे विवसेसिक्जे सहायमिच्छे विज्ञासमुद्धि निक्रप्रमिस्क्षेत्रज्ञ विचेत्रवाम्, समादिकामे समावे तनस्ती। ने वा समेनना निउषं सहाम्, गुलादिमं च गण्य अस्ति।

17'-

एकोवि पाराई विवच्यपंती, विद्रस्त्र कामेसु धारुज्ञमायो ॥ जाई च् बुर्ड्डि च इहरुज्ञ पास, भूपहिं मार्च पहिलंद वाणे । तम्हा उर्धवन्त्रो परमं ति नचा, मम्बचर्दसी न करेर पार्व ॥ न कम्मुखा कम्म खर्वेति वाला, धारुमुखा कम्म खर्वेति योसा। मैकावियो लोमसवायतीता, संतोसियो न पक्रेंति वासं॥

#### चडिवहा समाही

सुर्ग में भाउमी ! तेर्ग मगदया एवमक्लार्य । ह्र खलु थेरेदि मगवेरीदि चचारि विख्यसमादिहाला पद्मचा । कपरे खलु ते थेरेदि मगवेरीदि चचारि विख्यसमादिहाला पद्मचा १ ।

पमचा र । स्मे खुलु ते थेरीह भगवतिहि चचारि विखय समाहि-इाया पश्चा । तंत्रहा — निखयसमाही, सुब समाही, तव समाही, स्माचार समाही ।

विष्युष्ट सुष्ट्र य तत्रे, व्याचारे निच पंडिया । श्राभरामयंति अप्पाणं, जै मर्वति जिहंदिया ॥१॥

चउन्दिहा खलु विखय समाही मन्द्र, तं जहाः—श्रख सासिन्त्रंतो सुरद्दमह । सम्मं संपहितजह । वेयमाराहर् । न ध

जैन पाठावने

(88)

माइ संवन्महिए। चडत्थं पर्यं मबद्द। भाइ इत्य मिलीगी । पेंद्रेश हियाणुमासणी, सुम्यूमह सं च पूर्णी बहिहिंगा।

न य माणमएग मञह, विमय-समाहिमायपहिए, ॥२॥ चउन्त्रिहा खलु तव-समाही मवह । वं जहाः —नो रा

स्रोगहुबाए त्यमहिहिज्जा, ना परलोगद्रयाए स्वमहिहिजा मी क्रिकि-वन्न-सर्-सिलीगद्वाए तवमहिद्वित्रत्रा । नवत्

निअम्ह्रवाए तवगहिहिज्ञा । चउत्यं एवं भवद् । भार 4 इत्य सिलांगी-

विविद्य-गुण-तवीरण, निर्म मवर निरासण निजरहिए ! तवसा धुणह पुराण-पावणं, जुली सया तत्रसमाहिए ॥

पउन्विहा खलु भागारसमाही भनद । तं नहीं: - नी रहलागहचाए कायारमहिद्विजा, नी वरलागहयाए झाधार महिद्विज्ञा, भा कित्ति-बन्नसहिसलोगद्वाए आयारमहिद्विज्ञा नमत्य आरहेतेहि हेऊहि आयारमहिट्टिज्ञा । घउत्यं प्यं

भनइ । भगइ य इत्य सिलोगी । जिस-वयस-रए अतिविसे, वडिपुका भवमाभयद्विए । समाहि~संब्रहे, भवइ व्य देते, भावसंघए ॥

(81) ातवाँ भाग व्यक्षों विष्यमुक्ते। स्रमिगम चुरहे 🚎 े ऋषुखागर्म गए ॥ Ping . विउलिंदियं मुराचं 💌 Fee 17-1 बार मरखाओ हरू ! दुच्चरं । PRICE सिद्धे था इता 🚃 ाक्खुखो ॥ Htx. जगे । पत्रं ॥ त्यां दक्रर ॥ , जणं दुक्कर ॥ पालिए । पाए (सन्त्रणा । हाथीरस्त सद्बक्रं ॥ नेरगंधे वार क्टर्स ,मीयखवरत्रमा । गेएण ्र<sup>्टिक</sup>्यो सुदुक्कर ॥ पेहुंडे वय 🗱 न्तरम् ं संसम् वेपणा वन्समेव च ॥ बह **⊣-परिसहा**ः ∤ पह अलामगाँ रो मेगा

हैत पाउत्तर ( v= )

संरह्दर तम्म परे, दारण

यावत्तरी कतामी य, विकार नीहर्राण क्षीचारीण व मंपन्ने, सुर्यो हस्य स्वयदं मार्ज, विगा बागेर ही।ति वासाए कीलए रम्में, देनी दीमुदेशी वहां !

बाह बालवा कपाइ, पामापालीपरी हिसी पागइ वज्रहर्ग वज्यस्वैद्यामासानं, वज्रमं इसम्बार्थ महोऽमुमाख कम्भार्ष, निज्ञार्ण पायम इर्म । सं वासिङ्ग्य संवेगं, ममुद्रपाली संबुद्धा सी तह भगवं, परम संवेतनागधी बापुच्छम्मापियरी, बट्यए बाम्पारिये कहिलु समांच महाकिलेसं, महंत बीहं कसियां मचार्त्रः

परियाययम्मं चडिमरायएउडा, वपालि मीलाणि परीसरे वी महित सर्व च अतिवृगं च, तची अपंमं अपिशाई व पहित्रश्चिया पंच महत्त्रयाणि, चित्त घरमं शिणदेसिपं विर् सन्वेहि मूलहि द्यालुक्त्री, छतिब्लमे संज्ञव वंग्र<sup>क्त</sup>ी सावजनोरां परिवजपंती, चरिज भिक्य सुसमाहिरं<sup>दिए</sup> कालेण कालं विहरेस रहे, बलावलं जाण्यि आवणी <sup>व</sup> सीही व सद्या न संतमेखा, वयबोग सुचा न ध्यम्बराई सन्ताण-नायोवगए महेसी, अखुत्तरं चरिउं चम्म संवर

अलुकरे नास्वरे असंसी, भोमासई स्रीए यंत्रसिनी

द्विहं खरेऊरा य धुरायपार्वं, निरंगये सम्बन्धीं विष्यप्तकते । तरिचा सप्तरं व महामनोधं, 'सप्तरपाले' अपुष्यागर्म गए ॥

#### DDDDEGGG

#### सामरागां

र्शं विवनम्मावियरो, सामवर्थं पुच ! दुच्चरं । ग्रणाणं त सहस्साई, घरियन्वाई मिक्खणी ॥ समया सञ्चभूएस्, सत्त्विसेस वा जमे। पाणाहवायविरह, जावज्जीवाय दक्तरं ॥ निच्चकालप्यमत्तेणं, ग्रुसावायविज्ज्ञणं । मासियव्यं हियं सच्चं, निचाउत्तेख दुकरं ॥ दंतसोहरामाइस्स. अदत्तस्स विचण्जणं । श्राचनजोसणिजनस्स, गियहणा अवि दक्कर्र ॥ विरई अर्थमचेरस्स, काममोगरसन्तुखा । उर्ग सहरुदयं वीमी, घारेयर्ज्य सुदूबकरें ॥ चडविब्हे वि बाहारे, राहमीयखबज्जला । संतिही संबक्षी चेव, बज्जेयन्त्री सदस्कर ॥ छहा तण्हा य सीउण्हं, दंस-मंसग वेयणा । शकोसा दनखसेका थ, तथाफासा बन्लमेव च ॥ तालना तज्जणा चेत्र, वह-वंध-परिसहा । दक्यं भिक्छायरिया, जायणा य भलामया।।

डामारनिवरिडियमानिरण् ] ह्रामामार्थानांगरेनं, मिन्न समलहमहर्गद्दममामाउगने, उद्गारपशिपुतामगीमापने, बङ्घीणश्माण्युत्तमयम्, सुन्यस्म, बीमर्गगन ह्योन्द्रमगर आणामियभावरद्वादिष्द्वमाद्वत् हिन्तुमाद्वमपुरे, बान दालियपुंदरीयण्यणे, कोयागियप्यलप्रमान्द्रं, गर्भ-सायवउर्जन गणाम, उवनिविश्वतामा विश्वन मण्डि माहरोहे, पंडुरमिसयत्त्रविमलनिम्मलमंगगोक्सीरकेण इंददगरवम्यलियाचवलदंतमङी, असंडदंते, अस्तुःद्वर-दंवे अधिरलदंते, सुणियदंते, सुनायदंते, एगदंतमी

विव अधेगद्ते, हुपबह्णिद्रंग्योयकन्याण्डनस्तरत वालुजीहे, अवहिष सुविभक्त चिक्तमंद्र, मंतलमहिष्पनात्र । सह लिविउलक्ष्मुए, चउरंगुलसुष्पमायकंपुवरसरिसगरि बरमहिसवराइसीहसद लाउसथनागत्ररपडिपुपखनिउलक्तं खुगसंनिमशीचरर म चीवर वडह सुर्राटिय सुनिलिह विसिद्धपूर्व थिरसुवड सीवपुरवरफलिहवद्विषप्ए, अपगीसरविउलमी

आयाणकतिह उच्हुद्दीहवाह, दिचतत्तोवः पमाउपमंतत सुज्ञायलञ्ख्यपसत्य अन्छिद्रपार्थी, पीवरक्रीमलग्रंगुली श्चमायवंत्रं विश्वसहरूत्विद्धस्यतं, पंत्रपाणलकः अम्यायवंत्रं त्रीतः दिसासीत्यियपाणिलेहे, चंद्रप्रा-

कण्मिसलायनु अलपसर्य । सिर्विच्छंकियवच्छे

श्रकरंडुयक्यागरूवगनिम्मलसुजायनिरूबहयदेहवारी, श्रह-सहस्मविडयुण्यवरपुरिसलक्खणवरे, सण्ययवासे, संगय-पासे, सुन्दरपासे, सुजायशासे, नियमाइयशीखरइयपासे. उज्ज्ञपमममदियज्ञचतश्चकसिया गिद्धभाइजलडहरमणिज्ञ-रोमराई, सत्तविहगसुजावपीयकुच्छी, ऋवीवरे, सुइकरणे, पउमविषहणामे, गंगावचगपयाहिणायचनरंगमंगुररवि-किरखनरुखबीहियमकोसायंतप्रतमं बीरविवडखाभे, साह-यसोर्णदग्रसत्तदय्यण शिकरियवरकणगच्छहसरिसवरवहर पिलयमञ्मे, पष्टर्यवस्तुरगसीहबस्वङ्किथकडी, बरतरगस्त्रजाय सुगुज्कदेसे, बाइएण्डउन्निखह्मलेथे, वरवारखतुल्ल दिक पिससियगई, गयससणासुत्राय संनिमोह्न, सम्रुग्गणिमग्य-गूरजाण्, एणीकुकविदावत्तरहाणुप्यवेषे, संदिवसुति-लिहु ( विसिष्ठ ) गृदगुण्के, सुप्पद्दिवकुम्मचारुवलयो, श्रणु-पुच्यससंहयंत्रसीय, उद्यापत्यातंत्रसिद्यक्षे, रचुप्पल १ च-मउपमुकुनाल-कोमलवले, बहुसहन्सनरपुरिसलक्खणधरे, मगरसागरचंककं कदरंगतं बलंकियचलयो विसिञ्जलने, हुमनहनिद्ध्यज्ञलिय तडिताउम नरुखरिन किरस सरीरतेष, अशासवे, अममे, अक्रिचरी, खिलसीए, निरुत-लेवे, ववगयपेमरागदीसमोहे, निम्पंथस्स पनयणम्सदेवए सत्यनायमे, परदावर, समलपई, समलेगविद्वरियद्विए, चउत्तीसबुद्धवपणाइसेसपचे, ....

जह कियागफलाणे परिणामी न सुन्दरी। एवं भुजाय भोगाणं परियामी न मुन्दरी । श्रद्धाणं जो महंतं त श्राप्पाहेको प्रशासी गच्छंतो सा दुशी होइ छहा-तण्हाव वीडियो ॥ एवं धम्मं आकाउणं जो गच्छह परं भयं। गच्छंनो सो दूदी होइ वाहि-रोगेहिं पीडियो ॥ मदाणं जो महंतं तु सपाहेको पवज्जई । गर्व्छनी सो सुद्दी होर्-छहा-तण्हाविविसमी ॥ एवं धम्मं पि काउणं जो गच्छइ परं भवं। गच्छंतो सो सही होइ अप्पक्रमी व्ययेवणे ॥ जहां गेहे पलिसाम्म सस्स गेहस्स जी पहूं ! सारमंडाणि खीखेंद्र असारं अवउजमह ॥ एवं लोए पलिचन्मि लश्य मरखेण य। श्रापाणं तारहस्सामि तब्मेहि श्राप्तमित्री ॥ धारमा-वियरोः-सामण्यं पत्त ! दुव्चरं । गुणार्थं तु सहस्माई यारेयच्याई भिक्खणा ॥ समया सब्बभूएम् शत्त-वित्तेस वा अगे ! पासास्वायविरहें जावज्जीवार्ष दक्त ॥ निच्धकालध्यमधेणं सुसावायवियज्ज्ञणं । मानियम्बं दियं सच्चं निचाउत्तेख दवर्त ।।

(20)

तथाँ भाग

दंतमोहणमाइस्म ऋद्त्तस्स विवज्जणं । यणवन्त्रेसणिन्यस्म गिण्ड्या अवि दुक्तं ॥ विरई अवंगर्चेरस्स काममीगरसन्तुगा । रुग्गे महर्द्ययं चंभं घारेयन्त्रं सुदृद्धरं ॥ धण-धन्न-वेसवम्मेस परिमाहविवज्जणं । सन्वारं मपरिचाओं निम्ममर्च सुदुकर् ॥ चडिव्यहे वि ब्याहारे राईमोजखबन्धणा । संनिर्दिसंचक्री चेय पञ्जेयच्या सुदुखर ।। ·छुहा-तण्हा य सीउण्हं दंस-मसगवेपखा । सकोसा दूवसमेलां य तसफासा जल्लमेव य ।। सालया तसया चेव वह-बंब-परीसहा । · दुक्रां मिक्छायरिया जायमा य खलामवा ॥ फायोया जा इमा विची केसलोयी य दारुखी । दुवर्षं पंभन्त्रयं घोरं घारेउं य महत्वको ॥ सुद्दोइथो तुमं पुचा ! सुद्धमालो सुमजिश्रो । न हु सी पभू तुमं पूचा ! सामण्णमणुपालिया ॥ जावज्जीवमविस्सामी गुखार्खं तु महटमरो । गुरु उलोहमारून्य जो पत्ता ! होह दुन्बहो ॥ भागासे गंगसोउच्य पडिसोउच्य दुत्तरो। वाहाहि सागरो चेत्र तरियन्त्रो गुर्सोदही ॥ \*\*\*

मानवी:--केनप्पर्व के १ जी व कि जनपर है। माने मरावीर: किन्तर वे दिख मानुष्य तीर्विष्टी

कार महाजार जारणहरण हर माणाहरण का सामान का सामान का सामान की है। इस की का सामान का सामान की है। इस की सामान की

गावकाः अभ्यत्रदाण् व तीर तीर कि प्रणावः है

मगर्र महावीरे:-रहनवन्ताल् वं स्ट्यांस्थान्त्रस्य रिराजर् । आभाग्यस्ये च क चवड , आगारीस्य वे हेरे सारीर-माणयाणे दुष्याणे ह्रवणानेवण स्वेतारीये गेर्पेर

नारार-मान्याम मुक्ताण ह्यम् नेतृता नेतृतार्थे भे इत्य, करशयार्थे च सुर्व विरुद्धेत ॥ सीयवेरिक्तार-सरहरित्तरस्था

गीवमाः—गुह-मार्शान्यवृद्धवृत्यात् सं भी ! ही कि सम्बद्धः

भगर्य महाशीर: -- गुरु-मारश्मित्रमुख्याण् मं स्ति पश्चिमं जणवर् । विष्यपरिष्ठाचे च चे भीरे बाणवाणावर्यः सीते, नेवस्य निवित्ता नेवाल्यं नालुबन न्येषुणासी निक्तार विषयानेवाल प्रतिकारिता नालुबन न्येषुणासी

निरु भर विषयभेजन्तम् अलि वहुनारम् न्यान् द्यारिने निर्पयः, तिद्धिः सीरमहे च विमोदेः । यनत्यारं च विषय-पृखाई सप्यस्त्रारं सोदेशः । अस्ते य बहवे औ विणेडसः अवडः॥ गोवतीः — चालीवणाए वां भंत ! जीवे (कं जनगर ? पार्व महावीरोः — चालीवणाए वां माया-निगाण — विष्टादेवणण्यायं भोत्रग्रमाविष्यायं व्यवंतर्वतार पंचायां उदार्व करे : । उज्जुमावं च जावव । उज्जुमाव-विष्ठे व वां जीवे चार्व इत्योधेवनकुर्यविषयं च म चंचर । इत्यदं च वां निज्जेंट ।

गोपमो:- निद्ग्याएणं मेते ! जीवे कि स्ययः !

मगर महावीरी:—िनिद्वायाय्वं वच्छासुतार जायदः। वच्छासायंवं विरक्षमाये करकामुमंदि वडिवरजदः। करवागुर्वोद्धीविद्वयमे य व्यं ऋषामारे मोहियाओं करमे दरवायदः।।

गीपमी:--- अव्यक्तियद्भवात् जं संति ! अश्वि कि जणपर ! मगपं महावीरे:-- अव्यक्तिद्भवाद निस्संतत्तं अव्यद !

सगप महावाहा-ज्ञालाहवद्वाल निस्साच खणप्। निर्मित्रचेणं जीने देन एकार्गाचे दिया व राज्ये य असज-माणं अव्यक्तिद्वे वाचि विहरह।।

 गोपमीः—विविचसप्रवासवयाः वं भंते ! जीवे किं अखयः ?

मगर' महावीरे:— विविचसम्बासययाय यरिचगुरि जणयः। परिचगुर्त य वं बीये विविचाहारे द्दयरिते, एर्गतरए मोक्समान पडिवसे महुविहरूमगाँठि : भगर' महानीरं:—सध्यकाववधनरायोणं क्रानराहि सम्पद् । ज्ञारीयाहि पहितन्ते य क्षम्पारे चत्तारि वेतारि वस्मित स्पर्वे । वं जहाः—वेत्रामित्रज्ञं, ज्ञाउपं, जार्व, गोपं। तस्रो पच्छा सिज्बह, सुज्बह, सुबह, सप्बहुत्वरायार्गं

गान । वक्षा पथ्छा सिनकह, बुनकह, खुनह, स्वयह, सथ्यहप्यान्तान सरेह ॥ गोषमो:-पडिरूचवाए व्यं संते ! जीने कि जर्णमा ! सगर्य महानीरे:-पडिरूचवाए सापनिर्य ज्ञायत ! स्वपुम्ए व्यं सीचे अध्यक्षने वागडसिंगे पसत्यांत्री

विमुद्धनम्बन्ते सत्तमभिद्दममने सन्ववागम्बनीवस्ति वीन-सणिउनस्ये अप्यक्तिहे जिद्दियं विजलवसमिद्दसम्भागप् यापि भवद् ॥ गोपमी:-वेयावरूपेणं स्ति ! जीवे कि जलावद् है मगर्व महावीर:-वेयावरूपेणं नित्यवत्नामगीर्णं कर्म

भगव महावार:-वैयावव्येणं निरवपरनामगीर्न कर्मे निर्मेषरः ! गोपमी:-सञ्च्यामसंबद्धायाए णं अति ! जीवे कि जयपर मगर्व महावीर:--सञ्च्याम्मंबद्धायाः अपूर्णाविधि जयपरः ! अपूर्णराविधि पत्तरः य णं जीवे सारीर-माणसार्थे दृषराणं नी भागी मवर्षे ।

दुष्पापं नो भागी सबहै । गोपमी:---बीयरागयाण वं श्रृते ! जीले कि ज्याय है मगर्र बहार्योर:---शीयरागयाण नेहाणुर्यचणाणि त्रशासुर्वेषशासि य बोर्ड्स्टर्ड, मसुकामसुर्त्नेस सर्-प्रसंस-स्व-स-गंपेस चंव विरत्ज्ञह् ॥ गोपगोः—संतीए मं संते । जीवे किं ज्ञस्यद १ मपर्व महावीरेः—संतीए वरीसदे ज्ञिस्यह ॥ गोपमोः—सुनीए सं संते ! जीवे किं ज्ञस्यद १

मगर्व महावीर:—मुसीर कार्क्रवर्ण करायह । अर्कि-षणे प जीव अरवनोलाणं प्रसित्ताणं अवस्वितां मवह ।। गोपमी:—आकावपाए णं मंदी । जीवे कि करायह ?

भाषमाः च्यावदाए च मत् । जाव कि जवपर म भगयं महावीरेः च्याववाए काठजुवयं, भादुण्डवयं, मादुण्डवयं प्रथितवायणं ज्यावह । व्यविसंवायच संवचवार यं त्रीत्रे धम्मस्य आराहण् भगह ॥

गोपमी:—महत्ववाए वां अंते ! बोबे कि जनवह ! मगपं महावीर:—महत्ववाए क्ष्मलुस्सवर्च जनवर्द । मण्डस्सिवरोच जीबे मिडमहत्तसंबशे ब्रह्मवठाखाई विद्वांबेह ।। गोपमी:—मानसचेर्ण अंते ! जीवे कि सम्बद्ध ?

भावसाः—मानसवा यदा । जीव १६ तवयः । अध-म० म०:—भानसवोषं मानिसोहि ज्वायरं । अध-विसोहित प्रदमाये जीवे बारहेत्वयातस्य धम्मस्य आराहरावार् सन्द्रदे । अरहेत्वयचस्य सम्मस्य आराहरावार् अन्द्रहिता, परनोगधम्मस्य आराहर् भवरः ॥

जैन पाठावरी (33)

गीयमो:-करणसचेणं मति जीवे कि जलपर ? म० म०:--करखसचेणं करणसचि लणवर् । काण

षष्टमारो जीवे जहां बाई तहा कारी यावि मवई ॥ गीयमो:-जोगसच्चेणं मंते ! जीवे कि जणपर ?

म॰ म॰:-जोगसच्चेणं क्षोगं विसोहेह ॥

गीयमो:-मणगुचयाए में मंते ! तीवे कि जग्यर्! म॰ म॰:-मखगुत्तयाए जीने एतामां जखपर । एप<sup>ताः</sup>

चित्ते मं जीवे मणगुत्ते संजनाराहए भवह ॥ गोयमो:-वयगुचयाय ण मंते बीवे कि जयपर ? ग०म:-वयगुचयाए निव्वियार्चं जखयह। निव्वि<sup>यारे</sup> जीवे वर्गुचे अज्यापत्रोगसाहखनुचे यावि विहरह ॥ गीयमो:-फायगुत्तवाए णं भंते ! जीवे कि जखपरं !

म• म•:-कायगुत्तवाए संवरं लखया । संवर्ष कायगुत्ते पुर्गा पावामवनिरोहं करेह ॥

गायमा:-मणसमाहारखयाए णं भंते ! जीवे कि जणवर्! भ• म•:-मलसुनाहारणयाए एकानं जलपह । एगा जगरता नारापम्बरे लाग्यह । नाग्यपन्तर लाग्राप सम्मर्च विसंदिर मिच्छनं च निजरेड ॥

नावां माव (२७) गोयमो:-वयसमाहारखवाए मन्ते ! जीवे किं जखवह ?

भ ग०:-वयसमाहारखवाएं अन्य र यान भारत प्रमान भ ग०:-वयसमाहारखवाएं वयसमाहारखदसख्यज्जे विसोदेर, वयसमाहारखदसख्यज्जेव विसोहिचा सलह-

निजोदेर, वयसमाहारखदंसखपज्जने निवोदिचा सुलह-पोहिश्यं निज्जनेर, दुल्लहनोहिषणं निज्जनेरेह ॥ 'गोपमो:-कायसमाहारखयाए णंभते ! जीये किं जखपह १

भ० म० :-काषसमाहारखवाए चरिचवज्जवे विसोहि । वित्तपज्जवे विसोहिचा व्यवस्थायचारिचं विसोहि । मरस्यायचारिचं विसोहेचा चचारि केविसकर्मते खरे । वेषे पच्छा सिज्कर, युज्कर, मुचर, परिनिज्बावर सन्त-रूस्यायमंत्रं करे ।।

गोवनी:-मायसंबन्धवार वं मंते ! बीवे कि बख्यर ? मुक्ता-नायसंबन्धवार बीवे सर्वनावादिगमं ज्यायर् नायसंबन्धे वं बीवे बाउरंते संसारकेतारे वा विक्रस्त ।। क्वा धर्म ससुचा पिटमा न विक्रसह तहा बीवे ससुचे संबारे न विक्रसह ! नायविक्यवर्वनपत्रों संवाडकार्य,

भा व. १८ विष्यसह । नायनियनवरविष्यतीय संपाउयह, पंसारे न विष्यसह । नायनियनवरविष्यतीय संपाउयह, प्रभावपरसानविष्याए ॥ असंपायविज्ञे वरह ॥ नीपमी:-दंसवारंपन्याए चं मृते । जीव कि ज्यावर है स्ता सहा-दंसवारंपन्याए चामिक्कालेलां करें।

गोपमी:न्दंसणसंबंधाएं ये मते । जीने कि ज्ञायह है म म म श न्दंसणसंबंधाएं प्रतमिञ्ज्ञालयणं करें। । हिंदरं न विज्ञायह । वह अनिज्ञालयाणं अलुचरेणं नाण्यं । हिंदरं न विज्ञायह से कीएमाणे सम्बंभाने माले निक्टरः ।

~

गोपमोः परिकार्णलं अति । भीते कि जलगा रे

म० म०: परिष्ठपणेणं वयस्त्रिश्वाणं विदेशः विधिः वयस्त्रिः पुणः जीते निरुद्धायने ज्ञानन्यस्ति ज्ञान वयरणामायाम् उपत्रचे जानुक्ते सुर्वाणाद्वित् विद्वार्तः।

गोपमो:-फाउगमूर्ण भनि १ और कि जमपर ॥

भ• म•:-का उगन्येणं तीमपटुष्यकं वाषान्छतं विमेरिंदे! विसुद्धपायन्छितं च जीवे सिन्युपदिचय् ब्रोहरियमरू<sup>न्द</sup> भारवहे पसस्यम्मार्थोवमय् सुद्धं राहेल् विहरह ॥

गोयमोः-पचक्छाचेणं शंव ! जीवे कि जन्मर

भ ॰ म॰ :-पणक्याणेषां श्रासनदाराई निशंभद्द । पर क्खाणेषां इच्छानिरोर्ड स्वापद । इच्छानिरोर्ड राष्ट्र पर्ण स्वापे सम्बद्ध स निष्णीमतण्डे सीक्ष्मण् विदर्द ।

में सम्बदम्बेस विधीमवण्डे सीर्भ्ए विदरई। गोवनीः-धवधुरमंगलेणी स्ति। सीवे कि जणयही

म० म०१-धवजुद्धंगलेणं नाख-दंसण्-चरित्रं पोहिलाभं अखप् । नाख-दंसण्-चरित्रपोहिलाभंतंपभे पूर्णं अपि अंविकरियं कष्णविमाणोचनित्तं चाराहणं आराहि ।।

क्षाराहरू ॥ गोयमीः—कालपडिलेहणपाष्ट्रणं मेते । जीवे कि

जग्रय १

म० ५०:—कालपिटलेडखयाए नाखावरखिलं कम्मं विद्या

गोयमो:--पायच्छिचकरखेणं अंते जीवे कि जणमर ?

में ० में १ - पायरिक्ष्य करवेणं पायनिसीर्दि जययह, तर्भारे पायि मन्द्र ! सम्मं च णं पायष्टिक्षं पडिनक-चिं मार्गे च मामकर्त्तं च विसोदेह् । बाधारं च बाधारफर्त बाराहेर्द्र !

गोपमी- खमावखयाए णं संते ! बीवे कि जखयः ? ।

भ० पः!--खमावखायाए वं वन्ह्रांचखमार्व खण्यः। न्द्रांचखमावख्रुकाए च सञ्चताखम्बजीवसचेतु नेत्तीमाय-ग्रेपारः। मेत्तीमावख्रुकाए चावि जीवे आववित्तीर्दि काळ्य नेन्मए सदः॥



### गद्दमाली-संज्ञाः य

मंत्रमो रागाः -- गंत्रयो बहममीति मुग्तं ! बा शहिसे ।

गदमाली अगगारीः--

अमसो वस्यिवा ! तुन्मं अमयदाया भूगाहि य! अधिक्ये जीव लोगन्मि कि हिंसाए वसज्वति । । वर्ष सब्बं परिश्वज्ञ गंतब्बमवसस्स हे । अखिब्बे जीवतीर्मास कि रण्डास्म पसङ्ग्रीम १॥ जीवियं चेव हर्म च विन्तुमंप्य पंचलं। जत्य वं मुज्यस्ति रायं ! वेद्यत्वं नावपुज्यस्ते ॥ दाराणि य सुपा चेत्र मिसा य तह बंधवा ॥ जीवंतमण भीनंति मर्थ नागुन्वयंति य ॥ नीहरंति मर्थ पुता पितर परमदृष्टिएया । वियसे वि तहा बुचे वंधु रावं ! तर्न ची । सभी तेणज्ञिए दच्टो दारे य परिरक्षितए । कीलंति असी नरा राये ! इट्ट-तुट्ट-मलंकिया ॥ तेख वि अं क्यं कम्में सुर्वे वा क्षा वा दूरें । कम्मुणा तेण संजुत्तो गच्छा उपर मना ।।

सीऊए तस्त्र सी धम्मी अलगारस्य श्रंतिए । महया संधेगनिक्मेर्द समायमा नराहियो । संबंधी पाउँ एवं निरमंती जिल्लास्स । ग्रहमाजिस्म मगवधो धणगासम धीतिए।। संवोहसाा इंग इहा सत्य-विसारयर्च

अग्रत्यहेऊ य गिरापदुर्च ।

. विराणाण-वेहनमवस्युरं च नासाइझोऽज्यत्वज्ञहारसौ चे ॥१॥

दीर्थ समुद्दिम छठं महस्मि दीर्थ निसाद अगर्थि दिमे य । काले कराले लहरू दूगर्व

काल कराल लाहर हराव काल्क्सप्पत्तं बहुभागचेश्री ॥२॥

धरमस्य सन्ते पसरंत-तेप भगापुराष् परिभासमाखे ।

कचो तमी खमर मीग-पंकी सिग्धं वलायंति कमाय-चोरा ॥३॥

सिन्धं व्हाचात कराय-चारा । स्ट्र मदी झटंनी अवचक्कवाले सुजीक मोगे बहुमी बहुमा ।

रहादि दिसि अगरो श्यामि सर्ममोगेमु गरेसर् धं ॥४॥

सन्वे पराष्टीय-दमा इहतिय को कं मतंतं यमवेष्ट काउं। सर्व दिलिहो हि कई समत्यो

स्वे दालहा १६ वर्ष कार्य सिरिक्नमधं है ॥४॥



( to )

हों भाग

सपुर-मरमे निरियो गुहाए पायाल-देसे विश्वसालये या ।

काँद वि गच्छेत्र, न मच्चुको तु इवेज गुचो ति-जव-प्षह्मो ॥११॥

संवार-दाविग-दहिज्जमाखे

सयेज्ञ धम्मोबवर्ग जिल्लो चे । न तस्स दुक्खाणुमवावयासी समी तवन्ते तरसिम्मि कची १॥१२॥

पोम्मरिय विज्ञुचवला, इ.पफ-बुंमव्य देही, सिमियाव्य सङ्गा ।

मच्यू पुणी संनिद्धिमी पिसल्ली, हुवेज्ञ ता धम्मनिहिच-विची ॥१३॥

जेगोय देहेग निचेगहीया संसारवी शस्त कृणंवि पोसं । देहेण विवेगवन्ता संसारवीत्रस्य कुर्चिति सीसं ॥१४॥ सेग्रेव

बा उसई चावनई च अत्य प्रत्तिस्स पावस्य च वस्मित्रं तं ।

पुष्णे समचे विद्वो अवेह ता नस्सरे को गु सुहम्मि मोहो । ११९४॥

( હદ:) जैन प्रस्त रन्दा सुरा चक्कपरा नरिन्दा थोर्थसिमो या सुविरीसुरमा। सय्ये स-कम्म-प्यमवा मवन्ति संवाख को कम्म-फलम्मि मोही ! ॥ निसा-विरामे दिशही समेह दियावमासे च उनेर राहे। वहेव विस्ते गुह-दुक्छ-चक्कं नाउँ अधीरीमवर्ण न बुज्जा ॥ एगोऽत्यमुनेह एगी सहस्तरस्ती विद्यो अहेस वहा महन्ता वि समच-जुता उवागमे श्वावय-संवयाणं ॥१= ন হুডরলু हाडयमिग्ग—वावे सिमा महतो तह मावयाए । दक्ख-पसंगो खलु सत्त-हेम-परिवसकाएं कम-बहिक-व्य ॥१६॥ रमो लयो मारसदो सिसुचे तारुपण-काले वेरुषी-सही प। प्रच-सदी . इवेह, बरागमे

न मोह-लंकोऽप्य-सही त होह।,२०॥

खण्या दरा कि मरणे मर्च कि गया हमा कि जुदमा सवा कि ? कि संवया निचल-उत्तवा या जंमोह-पासुच-मणी सवा सि ९ ॥२१॥

स पत्र चीरी स च यद वीरी

स पत्र विश्व स च वत्र साडू

केश्चिदिवार्ण डवर्री स-सचा

विस्वारिमा मायस-निजयेष । १२२।

जहेंदियासा मश्-क्य-खबी . जुनई तेऽत्थेष्ठ तहा चर्लति ।

पार्डति गृहे गुखमूदमर्थ इत्। केरिसं एस परासपर्य । ॥२३॥

ः सहाक्षंत्री सन्त्रो प्रवपदे वपत्यं वि-हृशये किलेसायुक्तेश माह अणुहीन्त्रीतहित सी।

ाषसास्त्र करा नगर ननुस्तायस्य सार् १९ एवं संतारं मुख्यिक दिसमं द्वस्यश्रद्धं महत्त्वा निरसंगी हैविक निक्र-कार्याम्य राष्ट्र ॥२४॥



वत्य य दो महिलाओं एगं पुर्व वबहिण पेवं ।
मिखाओं वाहि अमचों भी सामिय ! सूर्णासु विन्नि ॥२१॥
एर्यागयायमम्हें द्रा देसंवरात वह-मार्थ संज्ञापं, दिश्यमिमं पुनो य हमी समित्य ति ॥२१॥
ता औह एम पुनो दिखाँ दि हु तीह निष्क्रपं हो ।
स्रामी ॥ बहु कालो अस्टे सुन्दं संप्तीण ॥२१॥
ता जह अज विवाभों एमी परिच्छित्रस्त वहा हुण्यू।"
पर्य पर्य च व डाङ्ग्य आसित्यं नो अपनेवश्य ॥२१॥

ता ना वह काला करत तुर्ह साराव्या । व ता नाह काम विशाभ रूपो परिस्त्रित्य तहा हुण्यू । ' पूर्व पर्य च दाऊण मामियं ने मानदेखे ॥१४%' "मादो ! एम कपुटो कर व्रिजिस्ट्य सूर्व देवार्जि" । स्व मानामिन कायच्ये कामिय सहास्य-पुरोग ॥१४॥ । "मह तुम्लानमुमा शिश्यपेयं कार्य द्विराभि" । सामामित्रण नेयं मानिया नारिकार ना हो वि ॥२६॥

"स्त्यापुत्रद्वर पाणे वृशे वा" तथा तदा कर तार्दि।
हवनीयं कावनं प्रणास्य सामा स दो दि क्या ॥२०।
बुनास तार्दिसे कावनं का दु जागा करणाय ।
कार्गादियं, 'ज कावर दिश्वर वाने दिश्वर' ति ॥३०।
ता सुन-जगनी तिर्दितियंग् नेदें च स्थित क्यार ।
स्त्रित दुर्णा दिनं दशार वा दोप-नृन-वाले ।।३०।
सन्तर्य-मृत्य वा - पाने नुकी दशार व दशीर ।
दिन्दर्शिता नुकी वा, वृशे व वने च दशार ॥३०।

( =1 )

धतवाँ माल ' `

रोनीमो निज-मंदिर्शम्म तो वीह सो धमब-सुस्रो । रीवाराण सहस्सं क्यन्तुवचेण से दिशं ॥३१॥ वि पत्य-दिवसे रायसुत्रो निगामी नयर-मञ्मी। मादिवं च "संति जइ मज्क रख-संविच-पुरुखाई ॥३२॥ वी रापहंतु वादं," ब्रह् तत्पुराखोद्रण्य तस्य खणे। रिप्त-रापा अनिनित्तमेव आशो मरख-सरखी ॥३३॥ पूर्वो प, पदचा गवेसचा रजजोग्ग-पुरिसस्स । नेनिविद्योगरही ठविद्यो स तस्य रज्ञम्म ॥३४॥ प्रवारि वि वो मिलिया प्रमणीत बरोध्वरं पहिट्ट-मचा । मामत्यमेचकिच्यमन्द्राणं, तो भवंति एवं ॥३४॥ 'दश्वचणपं पुरिसस्स पंचर्ग, सहपवाह सुदेर । देवी सहस्त-मुद्धा, सच-साहस्साई पुच्चाई ॥३६॥ पत्पाद-मुमो दक्खचणेख सही-मुमो व रुरेय । रदीर समय-सुमी बीवर पुरावेदि राव-सुमी" ॥३॥।

### पाइय-मासा

भिनमं पाइमक्ष्यं विदेवं सीउं च वे न आखेति ! भागम पाइमकन्य पाठ । कामस्य उप-वर्षि कुर्यति, ते बह असन्वंति १ ॥ १ ॥ (नाया अस्तर्यः - १ म) पहनी सबक्त-बंधी पाऊच-बंधी वि होई मुडमारी । नत्मा सनक्ष्य अविक्रमिद्दर् तेविक्रमिद्दार्थं ॥ २॥



श्रद्द देवी मणः निवं "कि जोण्डा संसहरस्स वि परोक्खे । ' विद्वह १ कत्यह दिट्टा उ केण रवियो पहा मिला १ ॥१६॥ ठा न सुप्रां कज्जं, तुब्धाणुम्पं मप्ति कायव्यं ।" इप माउँ निष्यंधं तीसे ठविउँ सुवं रजने ॥१७॥ तापस-दिक्लं राया पहिचलह बारिसीह इहियी वि । थोद-दिवही च ठीए जब्मे आसि चि तो समए ॥१८॥ वाधी पुत्ती सवमंतरं च सा आहसेसु मरिकाय । देविचेणुपन्ना काउँ वख-महिसि-रूपं च ॥१६॥ खित्रह कुमारस्स मुद्दे दुई नेहेख कहगकी विद्धि । सी बरुकलेडि टविश्रो हो बर्कस्ल-चीरि-नामी चि ॥२०॥ बाह कहवय-वरिसंते रूपं ललियं बालुचरं तस्स । भिष्ठप' परक्रमंदेख राइका तथो व पच्छमं ॥२१॥ वेसार्च प्रवामी महिवानसंज्ञाव-कोञ्वल-मराभी । बाइसप-रूपवर्दमी रावस-रूवाई कारविउ' ॥२२॥ संजोधक्य एंडाई परर-दब्वेडि मीयए ताय । इत्ये दाऊण तथो यह-पाइक्डर-क्रलियाओ ॥२३॥ संपेतिपाउ रहियाँ सनिहाईएाँ गए कलबहस्सि । वक्रत्वीरिस्स कलाणुगारियां मोयए ताउ ॥२४॥ टेन्ति तभो सुँबेउँ पुच्छर कत्यासगरिम लायन्ति । एरिस-महर-फलाई ?' वो वाश्री मर्पनि ''एपाई

जैत वाहरा है

( #\$ ) कागरण जेल मंजित गया रिष्टिन-कलाई। गई सामी र

मण विशाली अन्दे वि नायना ता तुमे वि नहिं ॥१६॥

बीवलपुराभिदाणे फानाई जायन्ति बारामे निवर्त ।

मनुर-कामानुवारि-वार्यान् सोर्थनि एवी ॥१३१

नाम मेरे गढ़िश नना संनच्जिया स नारि मर्ग।

नांको कलाइएले स्वाड इक्स हि व्यवसर्व ॥३३॥ अलुन्यमहा वयः स व भितियो साम नेत शिवस्तः। कार्याच्न व'रननेश दिश स्कृष्टल वदिवल ॥१० बन्द्र प नव व रह कशाहका पुरित्रण व में होते क्षिक्ष है जिल कहिया जा म्लाहर अस्तर में है ।। देरे इंग्डिंग करा एका मन्याह महिना महन ६ , अन्य के अर्थर कविष्टुरनेत बुल्ड दुइर्ड अ<sup>क्</sup>रे men' n'as exne" at same franci den' [1 AT BIR THE WORL STORE STORE WITH BEEN BEEN A THE THE EME THE BUT A PRINCE AT LOT ang more die eine ment fint garte tit : पत्र केसे दिश्य बाल नाम बतामा नी इत्यान्ते वर्षे १९ मान्य बहु स प्रा

कमा माना स्टांद भार-गुनिमोई बाहरियं ॥२८। "बाराण्यः रिनी" ना नचा गर वरियमेन भीताभी

नेमितिएस कहियो पुर्वं पि हु सो पलोइयो साहि। पत्याहरणेहि विहसियो व ण्हाको विलिचो य ॥३७।-उपरण-अगुरायार घ्याए कारियो स स्यणीए । पाणिगाहणं तसो गिज्जह बाइञ्जय घणियं ॥३८॥: रेश्रो वि तयं कडियं ववलचीरी जहा व्यरपण्डिम । धन्द्रेडि सह विज्ञो पिपरेण च ममद रएकम्मि ॥३०॥ त्तवी य भार-महतै दुक्वे आर्थ पमाय-समए थ । इफारिक्य मणिया गणिया इविषय नरवर्षा ॥४०॥ मह परिमम्मि दक्ते नृष् मेखीरहा प्रण्या । जं एवं बाह्य्बह गाह्य्बह इहतुहेदि " ॥४१॥ हों हीए गणियाए फहियें नेमिलियाई-इयर्ख में 1 सावस इमरस्य य कार्यमाइ परिवादियं सुन्दं ॥४२॥ " देवस्स कुम्र-दृक्तं अम्देदि न आगिय तथी समह " । पुन्ति वि बेर्डि दिही से रुका पेलिया पुरिसा ॥४३॥ प्याभिनाउ वेदि वि मासीर मह बहुए मी लेदि। बालिंगिको य स्का सहरित्रमदानसे द्विकी शहरा। ब्रामार्थं वि दु नरवर-पृषायं शाहिको तको पादि । जुरराय-पए टविको बुँदा दिउते हमी बीए शप्रधा-

वेसाए एकाए छोय-पसिद्धाए सिद्धि-किछिपाए । नर-वेसिणी य एका धृषा तीसे घरे व्यस्यि॥३६॥ एसो य तथ्वित्रोए पिउसो रीवंतयस्य अन्हींथि। श्रंतोगयाई नीलीए वह जह येच्छह न कि वि ॥४६॥ संबच्छत्सु तको गएसु बारससु रवशि-विरमंति । षक्तचीरी वि कहमवि पियरं सरिक्ष मृतेर ॥४०॥ मीयारें नरिंदं सी पमण्ड जुगमेर वशामी । महर्र-सामग्गीए गया तथो दो वि पिउ-पासे ॥४८। विदिय-पणामा लग्गा चरणेमुं जाव ताव कालगरणी। पुषे परामुनंतस्म ग्रुप-मार्ण्द-सलिलेगा ॥४६। भारतीरियो नीमी नहा तो पेरलए इसी स<sup>हर्य</sup> । पुण्छइ पगमर्थरं सध्वेति इमल-वत्ताई ॥५०॥ बदल्यीरी वि गर्भी मन्दे उद्यवस्य अप्यशा दर्दे ।

टहवाई बदलाई छोटेड' साहल रेलु' ॥४१॥
साहेंगे व निर्मित्र स्थित किरिया सम् निहित्य-दुष्पा ।
संसद्द 'बाइमरमेम मो नर्ग दुश्यसणुपिसं ॥४२॥
बहिनीहवाई मण्य व वन्याद मंबरेड दिया-मोण ।
स्में व निरम-मोण मंगरिक्य मो स्थित ॥५२॥
गुर-मिरपहरगर्मा सम्माने निरम निरम-मूर्ग ।
बहिर्दा बार्स वर्गने मास्त-मीर व ॥४४॥
रो स्थित बार्स वर्गने मास्त-मीर व ॥४४॥
रो स्थित-माड दम्यो केन्न-मुरो दिस्स स्था हैरस्रीह्मिनसी बार्म वर्गन-मुरो दिस्स ।

पिंदिबोहर य विषरं पसन्त्यंदें च सावथं क्रूण्हं । विति-वीत-जिल-सणासे मध्ये तद्यो गिण्डिंद विषरं ॥४६॥ दिक्खाविद्यो य सिक्साविद्यो न्य सिति-वीत-जिल्ल-वरेलेसो । "वक्स्त्वीरी सिद्धो पिणा वि गेंद्रल दिल-सोथं ॥४७॥ -सिक्स्तिस् युवकस्मो मोच्ल् सुरेल-मल्ल-सोबलाई । १व जत-दुद-वारखयं सिति-वीत-जिल्ल-पय-क्स्पे ॥४=॥

## श्रमय-दार्श

धन्त्रया च मेहरही सम्मुक-धृसणाहरणी पोसह-सालाए पोसह-जोग्ग-ब्रासण-निसप्यो-सम्मच-र्यण-मूखं, जग-जीवहिषं सिवास्तरं फल्रपं । राईसां परिकादेद, दूबसा-विश्वकर्ण तर्दि धरमं ॥ एयम्मि देस-काले. भीओ पारेवओ मरमरेन्तो । पोसह-साल-भारगधी, 'रायं ! सरणं' ति 'सरखं' ति 1 'झमझो' चि मणइराया।'मा भाहि'चि मणिए द्विभो भह सो। तस्य य दाणुकगको पची, विरिष्णे सी वि वणुप-मासी। मह-तल-त्यी नापं मखर्-"मुवाहि एयं पारेनयं एस मध भक्तो ।" मेहरहेण मणियं-"न प्स दायव्यो सर्खायको।" तिरिएस मणियं-"नगवर ! जह न देखि में सं खहियों के सरखप्तवगन्छामि रै चि ।" मेहरहेख मिएप-"जह जीवियं त्रव्मं वियं निस्तंत्रयं वहा सन्त्रजीवाणं। अधियं च-- ( 43 )

परपागे, अपार्ण जी करें। स्पार्ग ! ''ईश्ला

वृष्णाम उव्यिष्ते, इत्या वर्ष हरेद वहियारे ! वासिदिद पुर्णा दुवर्थ, बहुयनर त्रिक्षित्रिण ।" एवं चलुनिही निश्चिम सल्द-धवणी में पामपनी

क्षणावं दिवसार्वं क्रण् वं नासइ अलार्ग ।

साह ब्यारेण मधी ।

हर्। देनि मुक्ता-परिकाण' निवाबंद बार्वव' ।" निरिमी मनार-"नार मर्ग मर्ग भंगे मावि, कुरकृति गर्च मार्ग देने बार्ड नानि ।" मेहर्राण मिल्व"-"प्रसिन वाराधमी हैं नैर् मिन मेर्न मन मरीशको मेलहाहि ।" मध्ने द्वाउ" नि सम्दर् निविद्या । निवित्त- द्यशेल स रावा वारेदव तिमाए मानि बेरम बीय-याने निवयं मेर्स क्षेत्रम्-पदारी । क्ष प्रश्न श्रृतेत मेरे, नह तह बागावची बहु हुनि। हम अन्तिहम शना भारत्य नव तुनाए 3 ) हर ! हा ! जि लग्यांग्या, बील इसे माहले क्यांलव ? हैं। क्रमार्थ में वर्ष ने मुन्द नारश्री बहुई है क्रमान देन बान देश दिल्ल कर लागे द्वितर बलागे, सम्र १०० वर्षे इंन्या इंने मुख्या तील वर्षे बमार्नेता दर्व

स्राल-द्वल-महिसाम ११ मेहरता मण्ड-"इसे मंगे बर्र

# बहू-चतुरत्तरां

यथा मन्मः—रचे पढे घेनुषा मिहाओ सीलमई निग्मश । हिनिय-वेलाए आन्या सहरेख दिहा। चिनिय 'न्यूणं एसः प्रमील' चि । मोसे महिथा समस्यं युची युची 'ग्यन्छ ! दि एसा परिखी कुसीला। अभी अब्ब मन्मः-रचे निग्मत्या कराय पि गया आसि । वा यसा च खुज्ज गिहे धरिउ'। वसी—

पण्नस्म बसको उन्मागामिथी भगगपुण-दूमा कलुमा। महिला दो वि बलाई कुलाई महत्व पाढेद ॥ १॥ ता पराणिमि एपं पिर्हरं?" पुनेष पुनं-"वाच ! जं जुनं वं करेसु ।" मिणवा बहुसाः "महें ! क्षाप्रको तीलवह निग्मे पेनिज्ञतः ते ति तह क्षाप्य न्येदेसको । ता चलाई जेवा तुनं स्वपं पराणिमि"। ता विरंपाणि निगमामिथीय मंद्र इसी वंस्तमाधीयप्यवाहं नह सार्यों विरंपाणि निगमामिथीय मंद्र इसी वंस्तमाखीयप्यवाहं नह सार्यों

विरुक्तांति वाच पर्य वि? वि विन्तिकण वित्या रहारुरेया सिद्धिया सर्म । बरुचंत्रो सेट्टी वती नई । सेट्टिया चुना वह -पायहाको सुन्त नई ओवरस । तीए न सुबकांसी वासी । सिद्धिया वितिय 'क्राविवीय' वि। सामासी दिई परम-पाना-पहुंच अरुचंत-क्ष्टिका

True 1

पत्ता पत्तियं भूमि । संपयं तु वासंती वायमी कडर, जरा-'एयस्स कारि-त्यंगस्म हेहा दस-सुवव्य-लक्श-प्रमार्खं निहां गामरिय । तं घेन्या सम करंबयं देवुं ति"। रमं सोऊण सहसा उहिमो सेही मण्ड-<sup>11वरहे</sup> सचमेप १" वह्य जीवय - कि अलिय जीवाजर वाप-नायार्ण पुरको । महया इत्यत्ये कंक्सो कि दप्पणेणं ति निहालेड वाभी'। तभी वरथेव ठिश्रो सेही। गहिय' निहाणं स्वर्णीय 'ग्रहो ! मुत्तिमंती इमा लब्लि' कि जाय-बहुमायों बहुं रहे धारोविकण नियची सेट्टी । पत्ती नग्गीहं! पुच्छए गहुं-कि न तुर्व श्मस्स छावाए ठिया ?' षक्ष अविखय'-"तक्ख-मृत्ते अहिद्साइ भय चिरासणे चोराश्मयं, हेहबी-काग-बगाइ-विद्वा-ग्रहण-मर्य, द्र-द्विपाणं तु न सब्बं प्यं ।" पुणी पुट्टं मेडिया "बरपुद्सि-"मरिय वाद कुट्टिमी" शि तए जीवयस्य को परमस्यो १" तीए वर्च 'नहि कुट्टिमी ति स्री, किंतु पडमं जो न पहरह ।' मगर दह ग सेहिया युर्च 'कहमेवयुक्तसं ?' सीए युर्च 'जत्य नित्यं सवणो सागव-पाहिवचि-कारथा ते वहं वितमं ?' रोनं दह म सेडिया पढं-'कहमेव' छदं !' वि । वीए पर्च 'बवहरमाधीद्रव्यं चुड्डीए कहिउत्य रोच-मानिया सद्धति सद्धे नां दह् या मालवं सिहिया-निक तए नर्दे पायहाची न

हृष्टाओ!'तीए जंपियं'ज़ल-मज्मे कीट फंटवाई न दीमह'ति पो मिहं सेंद्रि । देमियाई तीए महि-जिहित-भाहरणाई। विडेण भिद्रिण भजाए सुयस्स सन्यं कहिडज्य करा मा 'पर-सामियी।

--कुधारपाल श्रतिबोध

## सज्जगा-वज्जा

महरामिम ससी महराम्मि सुरतक महरासंभवा सच्छी। । सुययो उरा कहमु नहं न-याखिनी कत्य संभूको ॥१॥ सयणो सदसहावी महलिक्शनतो वि दुज्जलयणेण । ह्यारेण दृष्पणी विष ब्रहिययरं निम्मली होइ। २॥ मजगो न इप्पद् थिय अह कृप्पह महुलं न चिन्तेह। श्रद्ध चिन्तेह न जम्पद श्रद्ध जम्पद सज्जिरी होह ॥३॥ दहरीसकलुमियस्स वि सुवखस्त ग्रहाउ विष्पियं करो। राहमहीम वि ससियो किरया अमर्व चित्र मुपन्ति ॥४॥ दिहा इरन्ति दुवर्ध जम्मन्ता देन्ति सपलगोक्तारं । कर्व विदिशा सक्यं सुवना जं निम्मिया सुन्ते ॥॥॥ स हमन्ति परं न पुरान्ति अपपं पियसपाई अध्यन्ति । एसी सुपर्यसहांको नमी नमी नारा पुरिसापं ॥६॥ बाहार वि कए वि विए वियं इरान्ता जवस्मि दीमन्ति । समिविष्य वि इ पियं इरान्ति ते दुल्तहा समला ॥॥॥ सन्बस्स एस पयई विविम्म उप्पाइए वियं काउँ । सुपणस्स एस पयई अक्ट विविद्य वियं काउँ ।८॥ फरुसनमण्डीस मिळामो वि इसिस इसिऊण अम्मीस विगाई। सज्जल ! सुनम्स सहात्रो न-माणिमो कस्स सारिच्छी ॥६॥

## मित्तवज्जा

एक चिय सलदिअइ दिखेस-दियहाल नवरि निव्वहणे। आजम्म एकमेकोह जेहि विरही चिय न दिही ॥१॥ पहिचलं दिखयर-वासराख दोवहं ब्रखविडयं सुहर । धरो न दिखेख विका दिखो वि न ह सर्विरहम्म ।।२॥ • मित्तं पय-तोयसमं सादिन्छं वां न होह कि तेया। अहिपाएइ मिलन्तं आवह आवहुए पढमं ॥३॥ सं मित्तं कायव्यं जं कित् वसण्यिम देसकालम्मि । थालिहियमिचिवाउल्लयं व न प्रमार्व ठाइ ॥४। सं मित्तं कायम्यं जं मित्तं कालकम्बलीसिर्सं ! **उपएण धीयमाणं सहादरक्ष**ेत्र सेस्लेह ॥४॥ सग्याय निग्गुवाख य गरुया पालन्ति जं ति पडिवर्ष । चेन्छइ यसदेख समें हरेण बोलाविक्रो अप्या । ह॥ हिज्जउ सीसं बाह होउ बन्चलं चपउ सध्यहा लच्छी। पडियमपालणे राष्ट्रिसाम वं होर सं होउ ।।।।। दिक्लोइसंबलाणं व्यवास वि विविद्यासयन्थाणं । क्षाणं चित्र ऋहियगरं वायायन्तं इसीयास्य । हा।

## साहसवज्जा

गहममत्रलम्बन्तो पावह हियक्ष्वियं न सन्देही । देखनमङ्गमेचेख साह्ला कनलियो चन्दी॥१॥ र्वं कि वि साहसं साहसेख साहन्ति साहससहावा। वं भविज्ञण दिच्यो वरम्युही घुखः नियमीमं ॥ २ ॥ याहरह घरा सुन्मन्ति सावरा होह विन्मली दहवी। मनपवनसायभाइस-संलद्धजसाय घीराणं ॥ ३ ॥ वह जह न समप्पइ विहिचसेख विहडन्तकअपरियामी। वह तह धीराख मणे बहुद विजयो सहव्छाही॥ ४/॥ दियर जामो जत्थेव बहिमी नेय पयडिमी सीपः। ववसायपायको सुपृश्माण स्वक्तिका पलेहि ॥ ५ ॥ न महमहणुस्त पण्डे मन्ने कमलाण नेप खीरहरे। क्वसायसापरे गुप्ररिसाख खन्दी पुढं क्यर् ॥ ६॥

## दीरावज्जा

प्रस्त्यपापमं सा अगिन अगेन एति पूर्व । उपरे दि मा परिज्ञा परमामद्री कभी जेगा। १॥ ता रूवे ताद गुट्या लजा प्रच इत्तरमा ताद। ता दिव महिमाची देति कि न मस्मूए वाद।। २॥ तिह्नुम् वि दु सहुने दीचे दहरेग निर्मम् युन्ते। वाद्य कि न नीये अन्याने एक्स्यूयम् ॥ ३॥

परपरमार तिपर्य जीहा घोलेइ क्रश्रमामीय। नागः मुक्तापण्यां 'देदि' नि वर्गं मण्यानगा। ४॥ हिनिलिजनित संगरना उद्दिवले अनद्दरा गगरेग। मानीवृत्ति ह दन्ता देन्त-अपन्यत्तरे वेष्त् ॥ ४॥

# रायपयजना

रे मानाम इतने भरिभागित्रियाम नामारी त इ.इ. तुर विदेल भटा नार्ण विसा संदर्भ है। मान्यायवं क्रमीकाराणं बह्बनंक्यं विक्ताः क्षेत्रपतिक कृत्यवस्थानमञ्जूष भवता वर्ग अस्ति ॥ २०० मुक्त भूरिता सार्थ महहत्वान्ति भ भूमार्थ अवन है कर बर्द्य प्रवृत्ति हुटाई हुद्द । इस

# र्माष्ट्रगाता

ण्यः करतः कृतः कृत्याः कानाववासार्थन्तिः बन्धा के मान्यत्वकात कार्य की पुत्र वह है। मा क्षार का बहुबबल हुउलाल इस सीमरीक। ACT HAT BUT AND BOARD FOR HATE and a society region was a be solved ! FATER AND A REST RECEIVED IN TH

ः । नीइवज्जा यन्तेदि आसन्तेदि य परस्स कि जांपप्रिट दोतेदि। भागो जसो न लन्मइ मो वि अमिची कभी होई ॥ १ ॥ वृत्तिमें सचतमिद्धे श्रालियपप्तको सहावसंतुष्टे । वर्यमनिवममहरू विवसा वि इसा समा होह॥ २॥ मीलं वरं बुलायो दालिहं मन्दर्य च रोगायो। विज्ञा रजाउ धरं रामा वरं सुद्रुवि तवाको ॥ ३॥ मील वरं कुलाको कुलेख कि होइ विगयसीलंगा। समलाई करमे संमयन्ति न ह हुन्ति मलियाई ॥ ४॥ वं वि सुमेर समत्यो चणवन्तो वं न धन्तमुख्यहर्। वं च सविको निमरो तिस तेम बसहिया प्रशी ॥ ४ ॥ छन्दं जो अगुरुट्टर मन्में रस्यह गुले प्यामेह 1 सी नवरि माणुपाणं देवाल वि बद्धही होइ ॥ ६ ॥ स्यवश्रदेश बस्मा नामः दिवमी इमीपखं सुचे। इहल्बेश य जम्मी नामइ पम्मी अधम्मेण ॥ ७॥ हर्स ग्रामं वयउ व वीतिनं परकनत्त्रवारं। श्वाग्रहियो बम्मी राज्ञारनाच मंपदर् ॥ = ॥

# धीखन्जा

, frank

तिर्म सारह कर्ज शरदं या कहि वि विहितेता। पार्द्धातिसमा कार्य इसी न निम्बान्त ॥ १॥

दानांत १ मान १

व्ये याया-

भीगृषिद्वो वि सुपाणी सेवह रुपणं न पत्यए प्रमी मरले वि अहमहर्मं न विकिशह मास्त्रमाशिवकं॥ २॥ वं माना भ्रम्थलं माशिणि । माणुक्याण पुरिमार्थ। भ्रद्रवा पावन्ति मिर्रि श्रद्रव ममन्ता समस्यन्ति । ३॥ निम्दरण जं विरुष्पर् रास्त्यस्यां निरुषणं वि कि नेण। माणेग जे विश्यह तसे वि तं निष्युरं इन्तर ॥ ४॥ म पत्रा नाल नवी ने गहवा मालिको विशासना ज गरुपनमागाः पेक्षिया वि असं न पन्यन्ति॥ ४॥

## श्रात्मस्य

नी रेदिएमेरन्य अवस्थाता अवस्थातार्थः व होर निष् बनार करते देश हा. ११ हर. त्रम नियामाः से माना W. L. 233 3. 1 सहरी सुना वारवस्य वर्ष करित । वर ६३६००.१०२ उ. ६ त्र बाया में क्षियाया, के विद्याया में बाया बर, 61 दुरद र. प

ते बारकार्व जामा न गहिमा जामह के बहिमा जामह में बाउनार्थ प्राप्तः बन दिल्ड अप्यार्थ मन में पश्ची मधी 2. 9 1 15

इत्तामंत्र अवश्य हि में मृत्यम बाबधी 2, 2 3 24

सामानं प्रत्या मुख्येता ।

5 5 2 84

सन्तं थप्ये जिए जियं । 2. 2. 1 34 भणाः मित्तमित्तं च दूर्णाहुवमुपहिन्नो । उ. २०।३७ मणा क्सा विकसा य दुइाख य सुद्दाख च । उ. २०।१७ थप्पा कामदृहा घेणु अप्पा मे नंदणं वर्खं । उ. २०। १६ भणा गई वेयरणी क्रणा मे कुड नामली। , उ. २०। १६ न वं भरी इंडिहिना करेई जं से कर अप्यतिया दूरपा 3, 3. 1 YS

# ज्ञानसूत्र

पचे नाचे शकाय १ । हा. ४२ eng x 1 so पदमें नार्ण तको दया । द्विदा बोही,गाराबोही चेष देंगग्बोही चेष टा. २ टाला १,४,६६

मावेश दिना रा दुनि बरशगुरा। 3. ₹≈1. नाश्चर्यप्रपाद शीवे सम्बनावादिगर्स बरावश ह, १६ १ ५९ म. चर्डान्द्रश चुदी-उप्पर्या, बेदार्या, कम्मिया, वरिदामिया । 21, Y Z, Y, 12

नार्गरिस्म नागं । 3 55 4 1 v मारोग प हुनी शेर, गरेफ शेर जारयी। मदा दू से मानकरा मर्रति । दे तर्न हाटर में सब्दें बादर, दे सब्दें बदर से दर्व हाटर ।

तीरे दियास पररे, यह दश्द दहुम्मूल् !

| ( १०२ )                                                           | नैन पारावली                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| सक्के देवादिवई एवं हवह बहुस्सुए।                                  | J. 11 1 23                 |
| उदहिनाणारयणपिहपुरुषो एवं हवह बहु                                  | ह्मुएं डिस्सार<br>इस्स्रेस |
| सुयमहिद्धिला उत्तमहुगनेसए ।<br>सुयरस पुराया निउलस्स ताहयो सनिच् ब | हम्मं ग्रहमुत्तमं ग्रधाः । |
|                                                                   | 3, 44 1 1                  |
| धमे गुरुकुले निष्यं।<br><b>दर्शन</b> सूत्र                        | उ. ११ । १४                 |
| सम्मत्तदंसी न करेड वार्य ।                                        | च्हा. ३१४ ड. २             |
| मत्यि परित्तं सम्भत्तविदृशं ।                                     | उ. १८ । <sup>१६</sup>      |
| समियंति मन्नमाणस्स समिया वा असमिय                                 | ावा सामया वाव              |

षीरा सम्मनदंसियो सुद्धं तेसि परकंतं। दंसणसंपन्नपाय, भवनिच्छत्तछंपणं करेड ।

दिहिमं दिहिं य स्मएआ। च उन्त्रीतरयएणं दंसणविसोहि ज्ञणवर् ।

सम्महिद्वी सया अमृदे।

3, 92 1 & वितिगिरसमाग्रमणं अप्याणेणं नो सहह समाहि ।

चारित्रं सन

ZI. ₹ ZI. ¥¥

चरिचेख निगिधाइ 3. 95 1 94

साववाँ मागः (1.3) विज्ञाचरणं पमोक्खं ' स्य.'११।११ पंते धमिनिव्यहे देते बीतिमदी मदा जण् स्य. ८। १५ महीवेगनतदिद्वीए चरिचे पुच ! दुबरे मना लोहमपा चेय चावेयव्या सुद्दार्र । ड, १९। ११ सामापियमाह तस्स अं जो अप्याणं भये स दंगए । स्. २। १० उ. २ तपसूत्र तर्व चरे । ચ. રેલ ! રેપ્ર रवसा धुवाइ पुराम वाधर्म । दश. ६१४ च. उ. त्वेण परिस्वकई। उर्दाश्य तयोगुणपदाणस्स उज्जुनई । दश. ४। २७ सर्व कुव्यई मेहावी ।' दश. ६ १ ४४ ३, २ त्वेणं वोदाणं जगवह। 3 38-130 प्रकृषिजा वन संजमस्मि ।

मध्यभी संबंधे दन्ते, भाषा ण सुसमाहरे ।

भकोहणे सधरवे वबस्सी।

अपा दन्ती सुदी होइ।

वेवणिज निजरापेडी

सो पूर्वा तवसा आवहेजा।

ममाहिकामे समणे सवस्ती

दश, = 1 ४१

स्य. ८ । २ ०

# 60 1 65

3, 9184

स्य, ७१२७

3. 3 1 30

व. ३२।४

र्केन पात्रावणी

रिवार

रीवा गै

**अलार्य** 

( \*\*\* )

सीलं वरं गुको वा मार्ग मिस्सँगदा सुरवामी। शीरे दिनंतरम हु सब्दे वि शिरत्यवा होति ।

जीरवही अव्यवही जीवदया होह चलको हु दया। विमक्टकोच्य दिया परिहरिटच्या तदी होदि !!

णालुक्जोपस विका जो इच्छिद मोबसनम्मधुवर्गतु । र्गतं कडिल्लिव्छिडि संघलयो संघवारश्मि ॥ गार्गं किरिवारहियं किरिवामेचं च दो वि एगंता ।

भसमत्या दाएउं जन्ममरखदक्खमामा६ ॥ विद्वसेनाभार्य

मारपतिरियनरामरमये<u>स</u> हिंदेवयाचा जीवार्ण । क्षम्मजरामरणमप् मोच्या किमरिय किथि सह ॥ कि बारिय नारमी या विरिक्षी मणुक्षी सरी व संसारे । सो कोई सस्स जम्मणमरखाई न हाँति पायाह ॥ सिंहि गहियामा य कहें होइ रई हरिसातमायार्थ स कद्रयपदियाण दर्दं बाहेहि विल्लापमाखाणं ॥ महतेसि सत्ताणं खिखयं पि 🛙 दुवखमेचपहियारं । ह्या न करेई नेणु सुई लच्छी की वाए पहिषयी ॥ केमा ममेत्यपाची कहिं इसी वह पुखी वि गंतव्यं।

ली एचियं पि चिवेद एत्थ सी की न निव्विष्णी ।।

मातवाँ भाग ( 200) मयर्गिमोग्वियविष्यक्रोग्बहुदुवराजलखपरजलिव । न्दरेन्द्रवयम्याचे मंसारे को विदं क्रवह ॥

स्र मास्वस्मि ठाणे तस्मोवाष् य परं मुखीमिखण् । एर्गनमाहचे सुपुरिसाण बच्ची सिंह जुन्ची ॥ सीतमास्तिहें दुक्लेहि अभिवृद्विक संसारे । हिलद्रिणं लं दूषसं दूलहा सद्धममपहिचली ।। भागपमत्तमहुरा विचामविश्सा विमोचमा विसया । यरुदमणाण पहुनवा विवुद्वमानिविज्ञवा वाचा ॥

एवायामेत लोको कएका कोत्तवा सासर्व धर्म । सेवेर श्रीवियत्थी विसंविव पार्य सहामिरश्री ॥

दुवर्ख पावस्त फर्ल नासको यावस्य दुविखमी निष् महिशोदि प्रयाउ घरमं घरतस्य फलं विवासची ॥ मपुरुषी इय लोभी तुच्छा इचरेख पन्नएवं व । प्त्य गसिसह सी वि हु इररसमाख्य अनेणं ॥ मी वि ह न एस्य सवसी बम्हा अथगर कर्यववसकी चिं। पर्य विदे वि लाप त्रिसवपसंगी महामोदी ॥ गरुदेसयावस्पनस्युचनुच्छं निका महीराध्यो । संसारकृषकुद्दराउ निम्मानी नत्थि जीवाणं ॥ भागं साथ कुणंति जोडियक्ता दासन्त मन्त्रे सरा । मार्थनाहिजेलिमसीहपमुहा बहुँवि वार्थं बसे ॥

हुआ तास कुझी वि नी परिभवी सम्मापवम्मिति । तार्य पास्तितलं उचेड् विमलं सीलं न सुप्पंति ने ॥ वंभ्तं विति जहित्य सत्यपदणं सत्याववीदं विह्या । सीढम्मेण विद्या मडप्पकरणं दाणं विद्या संमर्म ॥ सटमारेख विद्या पुरविरमखं नहं विद्या मोमर्थं । एवं धम्मसमुज्यमं वि विद्युदा सुद्धं विना मावणं ॥

# +

दर्शनों की परस्पर तुलना

हिए मीचे हुए सामें किया स्वाप्ता को समानने के सिंगाने के सिंगाने के सिंगाने के सिंगाने के सिंगाने के सिंगाने के सिंगान के सिंगान कर किया मानते में व वाने विशेष महावक विद्या है। दर्गों का सिंगान कर के बातान किया है। दर्गों किया मानति के बातान के बातान के बातान के सिंगान के सि

प्रवर्गेष्ट

मांज्य रहीन वर बहिन व्यक्ति के बना। हुए सूत्र हैं । वे हो इसके आहि ज़तनेंद्र मति जाते हैं। बोग स्थान महिन सहिन है। वे हो इसके पूर्व है। देशिव हरीन के वर्षक कार्यों क्यान है। ग्याव हरीन के धीना। मोमांचा है हैं होती क्यान है। ग्याव महिन वेहाल का आवस्त्र स्कूमनार्य में हो साम है।

🕠 🛂 मुख्य प्रतिपाच मांत्य, योग, वरोपिक, न्याय और बेदान्त ये पाँची दर्शन शानवादी हैं अपान शान की प्रधानना देने हैं। श्रान से ही सुकि भावत है। प्रकृति श्रीर पुरुष का भेद्रहान हो सौव्यमत में मोड़ र। इनहों वे विषक क्यांति कहते हैं। योगमत भी ऐसा ही मानता है। बेरोपिक और स्थाव १६ परायों के सस्वकान से मोहा मानते है। मावा का बावरण हटने पर जहातस्व का साशात्कार हो बाता पेशान्त दर्शन में मुक्ति है। इस प्रकार इन पाँची दर्शनी में हात ही मोछ या बोल का कारण है। इस लिए ज्ञान ही सुखय रूप से प्रतिपाच है।

भीमांना वर्शन कियावादी है। उनके मत में वेद विहित कर्म ही जीवन का मुख्य जीव है। क्योंबहित कमी के अनुसान और नियंत्र कमी की छोड़ने से जीव की स्वयं व्यवमा सुख प्राप्त होता है। अब्दे वा पुरे कर्मा के कारण ही जांव मुखी या दुखी होता है। कर्नी का विधान या तियेव हो सीमीना दर्शन का सुरूप प्रतिप्राण है।

**जग**त

सांख्य दर्शन के अनुमार अयन प्रकृति का परिणाम है। मुख्य रूप से प्रकृति स्त्रीर पुरुष दो तस्य है। पुरुष चेतन, तितिप्र मुख्य रूप स नहारा वित्य है। महति बहु, त्रिगुगायिह तथा ातमु य तथा ४०० व स्थान परिग्णाभानत्य व : १९६७ १ जुन् आर १९५५ राजा शुणा का सान्यावस्था में संसार प्रकृति में सान रहता है। गुणा से विषयन साम्यानत्या होते यर प्रकृति से महत्तत्त्व, महत्तन्त्व में श्रहरूर श्राहि हान हानेन्द्रियों, पाँच कर्मोन्द्रयों, पाँच रुग्माप्राण, क्र

, जैत पाठावली

( 110 )

जत्पति होती हैं। पाँच तन्मात्राची से फिर पाँच महाभूत उत्तर होते हैं। पाँच महाभूतों से फिर सम्पूर्ण जगत् की सृष्टि होती है।

योग्य दर्शन का मृष्टिकम भी सांख्य दर्शन के समात ही है। इन्होंने ईश्वर की माना है किन्तु मृष्टि में उमका कोई हान्त्रप

नहीं होता । यैरोविक स्तान के ब्युसार संसार परमाणु से ग्रुक होता है। परमाणु से प्रमणुंक, तोन करणुकों से बसरणु हसी क्रम से पड़ारि स्वयंत्री क्रम्य बनते हैं। ये बसययी रूज्य ही संसार हैं। रूज्य

शुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समकाय और अभाव वे सात परार्ष है। न्याय तथा मीमोसा दर्शन में सृष्टिकम वैरोपिकों के समान ही है।

वेदान्त दर्शन में संसार अझ का विवर्ष और माया का परिणाम है। संसार पारमाधिक सत् नहीं है किन्तु ब्यावहारिक सन् क्योंन् निष्या है।

## जगत्कारण

सानव धीर योग के मन से जरन का कारल जिल्लासिकां महात है। नेवायिक धीर येशेषिकां के खतुमार, कार्य जरन के प्रति दरातानु, हेपर, हेपर का बान, हेपर को हस्ता, हेपर का मुस्ता, हिरात, काल, चटक (धर्म खीर खपसे), प्रातामांव खोर विजनसमानेवांव कारल हैं।

मोमोनकों के मन में जीव, शहर और वरसाल, जाल के प्रति कारण हैं। बेहानन के मन से इंघर क्यांत कारण है। बेहानन के मन से इंघर प्रति कारण हैं। बेहानन के सन से इंघर क्यांत कारण है।

#### ईश्वर

गिन्द स्पेन ईसार को नहीं सानता। योग वर्धन के व्यनु त करेता कर्मियाक चौर धनके फल चार्दि से चरतुष्ट पुरुष दिरोप देश है। इनके सब में हेचर जगकन्त्रों नहीं है। वैरोधिक चौर स्पेत को में ईसर वागू चा कवा है। बसमें श्राठ गुरु गेरे मेंडल (एक्स), परिसाण (एरमाएन्) पृथक्त, मंत्रोग, विमाग, है, हैन्दा चौर प्रथम।

मीमांतक ईश्वर को नहीं मानते। बेदान्ती मायापन्छित्र रूप को ईरवर भानते हैं।

#### जीव

सांत्य दर्शन में पुरुष को ही जीव माना गया है वह करेक दा विश्व क्यांत सर्व क्यापक है। सुल दुःच क्यादि सब प्रशति के में हैं। पुरुष क्यातानता के कारण करें क्याना समय कर हुआी शंता है। योग दर्शन में बीच का स्वरूप मोन्यों के सवान ही है।

विशेषिक तथा वैशायिकों के कानुवार शरीर, इत्तिष्ठ कार्रि का कांप्रशास कात्मा है और है। इसमें १४ शुरा है—संकार परिमाण, प्रपत्न, संबोग, विकार, बुद्धि, सु-क्ष, इन्या, हेप, प्रपत्न, क्यां कार्रे सावना नाम का संस्कार। इनके यन में भी और विश्व करा कार्य है। सीसामा दर्शन के कानुवार मो और रिम, ताता करी, तथा भोजा है।

बेरामा के फेलुगार कम्पलरात से युक्त क्रम से अप हैं।

## पन्प हत्

सांत्र कोर बंधा प्रकट ६ कातुमार बीच समार में बारिन के कारण बंधा प्रकार है। मान्य में बारी कि के राहण बंधा प्रकार है। मान्य प्रकार की बारी कि सांधार सिंह है। महान के बारी के बारी के सांधार के मुणी तर में प्रकृति के बारी के बारी के सांधार के में मुणी तर में प्रकृति के बारी के बारी के सांधार में में मुणी तर में मान्य में मान्य है। मान्य का कारण है। मीन्या को मान्य है। मीन्या का मान्य है। मीन्या का मान्य है। मान्य मान्य है। मान्य मान्य है। मीन्य मान्य है। मान्य मान्य मान्य है। मान्य मान्य है। मान्य मान्य मान्य है। मान्य मान्य मान्य है। मान्य मान्य मान्य मान्य है। मान्य मान

#### धन्घ

सांत्य सत में शिविय कुल का मनवत्य को सत्त है। यात इर्रात से प्रकृति कीर पुरुष के सयोग को पैश कृते वाते कीया धादि पाँच बनेश बन्ध है। वैवाधिक कीर वैरोधिक मृत से इकीम क्वार के दुल का सम्यन्ध ही बन्ध है। सीमोना दर्शत में सर्वाद कुलों का सम्यन्ध तथा बेदान्त दर्शत में शरीशा के साथ सीय का कोश साम्यन्ध तथा बेदान्त दर्शत में शरीशा के साथ सीय का कोश साम्यन्ध तथा बेदान्त दर्शत में शरीशा के साथ

#### मोच

मांट्य, योग, बेरोपिड और न्याव दरान में दून्त का प्रीम श्रमन नारा से जानर ही सोख है। श्रीयांना दरान सोख नहीं मानता है। यागिद के हारा होने वाला स्था अर्थान गुन पन मन में सोख है। बेरान्त दरान के खनुसार जीवारमा और परमात्मा के स्था का सालात्कार हो जाना सोख है।

## मोद्ग साघन

सीवर भीर बोग दर्शन में प्रकृति पुरुष का विवेक तथा वैशेषिक भीर नैयाबिक सत से वरसमान ही सीख का कारण है। सेताब सत से स्वर्ग रूप सोख का साधन बोबिविल नर्म का मुद्रान भीर निषद कर्मों का स्थान है। बेदान्व दर्गन में का भीर तसके कार्य का निज्ञ हो जाना सोख है।

## श्रधिकारी

संस्व दूर्रोज में संचार से बिराक पुरुष को मोख मार्ग के भीवतारी माता है। योग क्यान में आड़ का अधिकारी विशिष्ठ पित्र बाता है। ज्यान कोर वेरोजिक दूर्यन में डुट्जीजाहास चर्चात डुज को ब्रोजने की इच्छा बाला क्यांक मोज मार्ग का करिकारी है। मीमोद्दा स्ट्रॉज में कर्मकामक तथा बेरान्वदर्शन में साधन बहुद्दद सम्बन्ध क्योंक मोख मार्ग का ब्राधिमारी है।

द्रम लोक तथा परलोक में भोगों से विरक्ति होना, शान्य, हाम्त्र, वपरत तथा ममाधि से युक्त होना, वराग्य तथा मोत्त की इच्छा होना ये बार साधन चतुष्टय हैं।

वाद

संमार में हो तरह के परार्थ हैं:—(१) तित्व जो एभी एसम्र महीं होते और नक्ष्मी नट्ट होने हैं।(२) व्यक्तिय, जो उसम्र भी होते हैं और मध्य भी होते रहते हैं।

ह्मित्रत्य कार्यों की उत्पत्ति को प्रत्येक सत को प्रक्रियाएँ जिस्र जिस हैं। सांस्य कौर योगस्त्रीन परिखानवादी हैं। इत सत

जैन पाठावली

फे अनुसार कार्य उत्पन्न होने से पहले भी कारण रूप में निम्मन रहता है। इमीहिल इसे सरकार्यवाद भी कहा बांता है। इमर्पी संसार में कोई बस्तु नई उत्पन्न नहीं होती। पट, पट ब्यार्ट सभी पर्तुन पहले से विश्रमान हैं कारण सामधी के एक्ट होने पर अभिन्यक क्यान् प्रस्ट हो जानी है। इसी खमित्र्यकि को उत्पन्ति कहा जाता है। परिणाम का व्यर्थ है बहसना। अमर्गा कारण में कार्य रूप से अभिन्यक होता है। मांनारिक सभी पराभी का कारण मुक्त है। महान हो नहान आहि तत्यों के रूप में परिणन

परिणाम बाद है।

वैशिष्क, नैयाविक और मीमांगक आरम्भपारि हैं। रार्वे में में प्रतिक की प्रमाणुओं में आरम्भ होने हैं। इस्ते में पर्माणुओं में आरम्भ होने हैं। इस्ते में पर्माल वे आरम्भ होने पर पर मालुओं में किया होने पर पर मालुओं में किया होने हैं। दिनों भी आयों के आरम्भ होने पर पर मालुओं में किया होने हैं। है। वे प्रणाल में मालुओं में किया होने हमी प्रमाल उत्तरों पर इसि होरें हुए अवस्पी बनना है वहीं आरम्भवाह है।

होती हुई घट पट आदि रूप में अभित्रयक्त होती है। इमी का नाम

बेराम्मी विवर्णवार को सानते हैं। इन के सन से संगार स्वित्या पुण्ड मण का काई है। क्षांच्या क्यांतर है। मण परमार्थ सन् है और यह उन्होंदि देशा सिम्मण क्योंन क्यांवरादिक गन्न हैं। सब परावी के कारण वो हैं-कांत्रमा और मण शंतार क्यांद्रमा का परिचास है और मण का विकर्ण। क्यांत्र कोई सागी कहा में तो की सोद्याना कहा जाना है। क्यांत्र कार्य और कार्य हमें समन क्यांत्रिक कार्य अपने हम्मण कार्य शंतार की कार्य हमें समन स्मार्थ कार्य कार्य के क्यांत्र कार्य कार्य स्थान है। सावा हम्मण कार्य स्थान कार्य कार्य के क्यांत्र कार्य हमार्थ हमार स्थान कार्य क्यांत्रमा हमार कार्य कार्य के क्यांत्र कार्य कार्य कार्य क्यांत्र कार्य क्यांत्र कार्य कार कार्य का

### स्रात्मपीरगाम

षरी दरीने में चात्मा विनु है। वेदानतद्दर्शन में चात्मा क है और मानी मनी में नाना।

## क्याति

हान से नरह का दूँ-जमाछ और सम । सम में संज भेद हैं-संगत, दिवर्षय और कार-वहनाय । मंदेशतमक कान को संगत करते हैं। विपरोत कान को विपर्वय और कार्तिकृत असानक कान को कार-व्यवनाय करते हैं। विपरोत कान के लिए दासीनकों में 'परसर विपाद हैं। क्षोरे में रस्ती देख कर साँव सम्मक लेना हिंदी कान है। यहाँ पर सभ होता है कि विपरोत कान कैसे राना है। दैताविकांदि प्रायः क्यों मनों में कान के प्रति प्रायं के कारण माना है। रस्तों में साँव का अस होने पर प्रभ उठता है कि पाई बाँव न होने पर भी जनना कान कैसे हुआ है इसी का चलर हैने के लिए वहरीनकों ने निकार किस क्यावियों मानो हैं।

भाष्य, जोन और जीता जीता आपनाति या विवेकारणाति की मानने हैं। इतक कहता है कि 'यह सौंप है' इसमें नी मान मिले हुए हैं। यह रसमें हैं और यह सौंप। 'यह रसमें हैं यह साम प्रत्याह है और 'यह सौंप हैं यह साम स्मरणा होनों साम सहें हैं। सामने पड़ी हुई रसा का साम भी माबाई और पहले रेसे हुए भीते का समस्या भी माबा है। देन तोनों सामों में भी दो हो करी

जैन पाठावली

( ११६ )

है और दुमरे का मामान्य श्रंश । इस प्रकार इन दोनों झानों का भेर करने वाले थांश के विस्मृत होने से बाकी बचे दोनों श्रांशों का

ज्ञान रह जाता है और वही 'यह सौंप है' इस रूप में माल्म पड़ता है। इन के मत में मिथ्याज्ञान होता ही नहीं। जितने ज्ञान है मय स्वयं मधे हैं। इमलिए 'यह साँप है' यह ज्ञान भी सचा है। कासल में दो ज्ञान हैं और उनहां भेट मालूम न पड़ने से श्रम ही

आता है। भेर या विषेक का ज्ञान न होता ही विवेकाल्याति है। नैयायिक और वैशेषिक अन्यवाद्याति आनते हैं। उनका करना है कि 'यह सींप हैं' इस ज्ञान में किसी दूसरी जगह देखा

हुचा मौंप ही मालूम पहता है। पहले देला हुचा साँप 'वह साँप' इस रूप में बाल्म पड़ना थाहिए दिन्तु दीव के कारण 'यह सौंप' रिमा मान्स पहने लगना है। इम प्रशाद पूर्वानुभूत सर्व का बन्यवा ( दूमरे ) रूप में अर्थान 'यह माँप' की जगह 'यह सांप' मात्म

पश्ता धन्यधान्याति है। वेशक्ती चनिर्वचनीय स्थानि भानने हैं । चर्यान् 'यह सांप

है' इस भ्रमात्मर ज्ञान में नया सपै उत्पन्न हो जाता है। यह सांप क्षानायक मण नहीं है। क्योंकि वास्तविक होता तो उसके बाउने का असर होता । बाहाशकुम्म की तरह अमत्य भी नहीं है, क्योंकि इत होती में परसार विरोध है। इमिन्य मन धाना और सहतन् तानों से बिलएए चनियंचनीय चर्चाम् जिमके लिए बुछ नहीं कृत का मकता केमा साँच उत्पन्न शेना है। यही क्रिक्किय स्थानि है।

यमाग्र बैरोपिक दन्यत् भीर अनुमान हो 🗝। 🕠 🔞 तथा योग प्रत्यस्, अनुमान धीर धागम । नैवाविष् / मान, उपमान और सब्द । भीमांमक तथा बेदान्ती प्रत्यस्त, कानुमान, असाद, ब्रागम, वर्षापत्ति और व्यमाच ।

#### सत्ता

रीतन 'को बोड़कर सभी उरोन मांसारिक परार्थों को सम्मिक्त मह क्यांन परार्था का मानावे हैं। ज्याय भीर पेरोपिक मान के लिए जाता परार्थों के इसका रहता समयार मानावे हैं। ज्याय भीर पेरोपिक मानावे हैं सात परार्थों के इसका रहता समयार मानावे हैं। मानावे हैं। मानावे को लीट सोमांसक जाति या स्वायार समयार के नहीं मानावे । वेशान्त रहीन में सत्ता मीन मितार की है। माना के पहासार्थिक माना परार्थी है। क्या के पहासार्थिक माना परार्थी है। क्या के परार्थी के स्वाया परार्थी के सात परार्थी क

#### उपयोग

पर्यक्त परित्त का उनका सम्य प्रात्यक होने से बार्क प्रात्ति पर्यात्तिक स्वतार है। साध्यात्क कर से बार्की हरते तथा वन स्व तिति गा सभी का प्रयोग मुख्याति भी चुनते में सुरकार है। हरता प्राप्त का काल्य सभी रहिती में एक समी है। इस निवेद प्रयोग में भी सेवा योहा भी पर बाता है। सार रहता करते हैं और पुरुष का भेड़ात करवाता ही भारता उपयोग सातता है। योग का उन्होंग है जिस की प्राप्ता । सैरियक भी र साथ के सनुतार सात्यक देशमें आहि हार तक्ष्यकार में ने माना है। करवात है। भोगमा का प्रयोग है पर कि स्वार्ति हो। कर्मा भारत हता। अस्ति प्रयोग है। अस्ति हो। कर्मा भारत हता। अस्ति प्रयोग है।

स्याति है।

है और दूसरे का सामान्य जांश। इस मध्यर इस दोनों झानों भेद करने वाले जांश के विश्वन होने में वाकी वचे दोनों जांगी भाग रह जाना है और यही 'यह सौंप हैं' इस रूप में मारे पड़ना है।

इन के मन में निष्याद्वान होना ही नहीं ! जितने मान मय क्यं भवे हैं। इसकिन 'यह भींद हैं। यह मान भी सवा है समल में हो मान हैं और उनका भेड़ सालूस न पड़ने से अम जाता है। भेद या विवेक का कान न हाना ही विवेकाच्याति हैं।

नैयापिक और बैशोपिक श्रन्यधानवाति मानते हैं। उत्तर काता है कि 'यह सांव है' इस ज्ञान में किसी चुनरी जात हैंगे हुपा मींग दो माला पदता है। एवले देखा हुमा मींग पत्त मींग देन रूप से मालूस पहना थाहिंग किन्तु तोब के कारण 'यह सींग गेमा मालूस पहने काना है। इस म्हलर पूर्वातुम्त सर्व का स्वस्य (नृतरे) रूप में अधान 'यह मींग' को जवाद 'यह सींग' माल्ड पहना सम्बयाटगांति है।

देशन्ती व्यक्तियंवरीय स्वाहित सातते हैं। इसोत् 'गह हाँ हैं' इम प्रमात्यक हान से नवा सर्च इराज हो जाता है। यह हाँ बारानियक सत्त्र नहीं है। वर्चोंकि वाहतीक होता हो वरके काटे का अनर होता। बाहताहानुस को तरह ब्यक्त्य ओ नहीं है, क्योंकि इन मूंगों में परस्पर विरोध है। इसिन्तु सत् ब्रस्त् बीए सर्स्य संत्तों से विश्वचण व्यक्तिक्तीय ब्रधान् निमक्ते हिला हुए असे इहा जा महत्त्रा ऐसा सांच वरस्त्र होता है। यही ब्रद्धियन्त्री

## **प्रमा**ग

बैरोबिक पत्यस और अनुमान दो प्रमाल गानते हैं। सांस्य तथा योग प्रत्यस, अनुमान और आगम। नैवाबिक प्रत्यस, अनु महर्जे भाग ( ११७ )

<sup>गैन, अमान</sup> और शब्द । मीमांसक तथा बेदान्ती प्रत्यस्, अनुमान, पान, यागम, अर्थापत्ति और अभाव ।

#### सचा

वेतान्त को छोड़कर सभी दर्शन सांसारिक परायों को तिनविक मन् अर्थान् प्रमाय मन् मानते हैं। न्याय, श्रीर वेरोपिक हेता हो जाति मानत हैं तथा, क्दार्यों से इनका रहना समयाय निवत्य से मानते हैं। मांख्य, योग और मीमांसक जानि या मनवाय सन्यन्थ को नहीं मानने । बेदान्त दर्शन में यना तीन मित्र की है। अझ में पारमार्थिक मला रहती है। व्यवहार में भीजूम पड़ने बाले घट वट काहि पदार्थों में व्यवहार मत्ता ! विज या भ्रभारमक क्षान के समय क्लम होने वाले परायों में मेविभासिक समा ब्यथीय में जिलनी देर तक माल्न पहले हैं उतनी रेर हो रहते हैं। उपयोग

प्रतिक नरान या उनका प्रत्य प्रारम्भ होते से पहले कपनी वपयोगिता बताता है। साधारण रूप में सभी दर्गन तथा दन पर क्यबोगता बताता है। अर्थाम मुख्याति कीर दुव्यों में सुरकात है। किया गर मन्या । हिन्तु गुरुर का स्थल्प सभी दर्शनी में एक नहीं है। इस निये क्यांग में भी चोहा चोहा भेर पह जाता है। मांद्रव दर्शन महति वर्षात का भेरतान बरबाना है। बहना वरबोग सानना है। कीर पुरुष चरवीम है विन की रहामता । केम्प्रेट कार स्थाप के क्षात माध्ये कंपने कारि हारा उत्प्रहान ही जान है। हत्या है। भी भी या का द्वारीय है क्यादि के विवासी हारा क्या क्ष बरवा । सहस्य द्वारवाद्व प्रत्य का मान्त्रको कामा हो। क्षान दरान का अवस्था है।

1 2 4

## ईश्वर

भागों के न सारमा और न ईश्वर को स्थोकार करना है। जैन और श्वेद सारमा से बातिरिक इंशर को नर्ग मानने। जैन और शेंद रुशेन में पूर्ण विकासन सारमा हो इंशर या परमारमा माना गया है, किन्तु वह जगरकत्तां नहीं है।

#### जीव

पार्याक जीव की देहरूप, इन्द्रिय रूप या अनरूप मानते हैं। बीहों के मत में जीव चनेक, चिंगक चीर मध्यम परिमाण माले हैं। जैन दर्शन में जीव चनेक, कवा, ओका चीर देह परिमाण हैं।

## बन्घ हेत

पार्योक मत में मोश नहीं है, इसलिए बन्ध हेतु, बन्ध, मोश बसके सापन कीर काधिकारी का प्रम हो नहीं होता। मौढ कासिनामिनियेरा कथाँत काह्यार को बन्ध का कारण मानते हैं। जैन मत में राग कीर हेंच बन्ध के कारण हैं

#### बन्ध

यौद्ध मतमें खात्मसन्तानवरम्यरा का बना रहना ही यंन्य है। वसके टूटने ही मोच हो जाता है। जैन दर्शन में कमें परमाणुओं का खारमा के साथ सम्बन्ध होना बन्ध माना गया है।

#### मोच

बोद्ध मत में सन्तानपरम्परा का विच्छेद हो मोच है। जैन दर्शन में कर्मों का सर्वया चय हो जाना मोच है।

#### साधन

धैद स्तर्त में ममार की दुःतमय, चियक, मून्य श्राहि गिता गाव है। इस प्रधार का निन्तन हो मोज का साधन है। गिता गाव है। इस प्रधार का निन्तन हो मोज का साधन है। गिता और निपयतील होनों के खब्दा एडकर भण्यम मार्ग की गुन्तने से ही सान्ति मात्र होनों है। जैन स्तर्दीन में संबर और नित्त को मोज का भण्यम सामा है।

#### द्यधिकारी

मीद्र और जैन दोनां दर्शनों में संसार ने विरक्त मनुष्य वेस्त्रहान का कविकारी माना गया है।

### वाद

मार्गाओं से बन्तु नी जनान के विषय में कई बार प्रयानित दे नामें हुळा कर से स्वत्राच्यार है। कार्यान् बानु की जनाने है नामें हुळा कर से स्वत्राच्यार है। कार्यान वाहु की हनती से दिवारा पत्र से बार्शायक्यार, कर्तुचरा, क्यूनिवार, हुना क्यास्पार, क्युनाक्योगार्थार, क्यून्यावार कार्रि की स्वर्धान है।

बीड प्रभीव्यसमुन्याद की यानते हैं । कार्यान कार्य ज में कन्यति से वामें पहला है कीर म बाह में । बस्तु का करानर राज्य हो उत्पार है।

के अ दर्शन सर्मान्यावेवाद को मानता है। कारीन उन्लेख से दासे बार्ड बारण रूप से अन् और बार्ड रूप से कारत रहता है।

## रगाद्वाद

स्पादाद का स्वस्प-प्रत्येष्ठ क्यू को ठीक ताह समर्थने के लिए उसे विभिन्न हीएयों में हंग्ला उसके खलता समर्था सम्पादा स्वादा स्वादा स्वादा से विचार करना-स्वादा है थीर डमें हो खने कालायाद या खरे खाता सो है। इस निम्न किसो को वस्तु है, उस में खनता समें हैं। उसना घुणों का खमरुक विल्ह हो इच्य करलाना है। इस स्व स्वाद स्वादा से हो जाती जाती है। उस मान स्वादा से हो जाती जाती है। उस मान प्याद्ध से साव अधिक से साविक सात प्रकार से विवेचन किया जा सकता है। वे प्रकार यह है—(१) स्वाद्धिल (२) स्वाद्धिल (३) स्वाद्धिलालि (३) स्वाद्धिलालि (३) स्वाद्धिलालि अपकार (४) स्वाद्धिलालि खमरुक (४) स्वाद्धिलालि से स्वाद्ध (४) स्

ंक में बस्तु में विश्वचायरा विषि तिरोध आहि द्वारा, परस्तर अंदिय मतों का विससे हान हो उसे सममंत्री कहते हैं। यहाँ अंदियर मतों का विससे हान हो उसे सममंत्री कहते हैं। यहाँ अंदियर यह साम ज्यान में रकते जोग्य है। 'दामरूल' 'पीमर्' में दान है और उससे होटा जो है। हम वाक्य में पहण्य और वेदियर हम कि उस में प्रकार के प्रकार

जण्डा, चंत्र उपयुक्त वाका को वो बात दीजिय-'रामरल ऐता से बहा है चीर हीरासाल से द्वोदा है। 'से डिज भी दियो पंत्र क्षेत्र के बहुत की तीर दुवारी। इसका क्षेत्र यह हुमा कि रामरल में रमेश की क्षेत्र वाहुत्य कीर हीगलाल की चेत्रुता होदासन वाला आवा है। यह बात लोक में अभिन्न है, सन्य है, बहुत्वासन वाला आवा है। यह बात लोक में अभिन्न है, सन्य है

भारतक भोज मनते हैं कि बहायन और होतायन परस्तर प्रास्त्र से मावस होते हुए औ किनती रायता से एक जात हाते हैं। यहां हाल चम्च ग्रायों भमी का भी है। पाले पत्न के पिरस्त्र अवते हैं। पर गास्ता विचार करने से पर्य चरेता को प्यान में स्वते से धनियद हो जाने हैं। वहाँ यह करा जा सहजा है, कि हुट्यन धीर महम्म को ध्यापिक पर्य हैं, धातिल्य सार्रि रहीं। दे एक आह के रह माजे हैं। यह धन्ता द्रोक जहीं है। क्योंक प्रमें मामे च्यापिक होरे हैं। यह धन्ता द्रोक जहीं है। क्योंक

जैन पाठावलो

(१२६)

(१) स्याद्स्ति घट: (घड़ा हैं)—तो इसका वर्षे यह है कि पट वपने स्वरूप को बरोहा से हैं—यट विपयक प्रतित्व घट में पाया जाता है। यह वह में चट संबंधी व्यक्तित्व न माना बाय हो पड़ा मधे के होंग को नोई नाचीव (बसाबरूप) उहरेगा, क्यांकि वस में व्यक्तित्व नहीं है।

( २ ) स्वाव्यस्ति घटा ( घडा नहीं है )— इसजा वर्षे स्व है कि घट से, घट के ब्रोतिरिक्त व्यन्य पटाहि पदार्थों का ब्रास्तित्व नहीं है। क्यांत् एक ब्रासित हपदार्थों से ब्रासित्व पया जाता है यह व्यक्तित्व घट में नहीं है। यदि घट क्यांत्रि के ब्रासित्व का निरंध घट में न किया आय तो घड़ा, पट भी हो जायगा। इसो प्रसार दिसों औ गुरू बस्तु में, क्या तसाम समुखी हो सत्ता सान तेने से किसी का भी रवरूप स्थित न हो सहेगा—'सर्वे सर्वा-संबर्ध जाता,'' हो आयाना। क्या स्वरूप सर्वा में, उसके क्यांतिरिक्त क्यारी वहांत्री की क्याना सानवी पदार्व है।

(३) स्वादस्तिनास्ति पटः-(यदा है और नहीं मी) क्रमरा: दोनों रूपों की अपेका रस्त कर वस्तु का विधान किया

अप तो परते और दूसरे वास्य का जो निष्कर निकलता है, वहीं सद तीनरा मंग है। इस में कम ने होतों की क्रमेशा रखी गई है। (४) स्वाद्यक्तव्यो घटः ( यहा अवस्तव्य है)—

(४) स्पाद्वक्षियां पटीः (पहां अवस्तराद है)— बत्त में बानत पार्म है। उन सब का भागा द्वारा एक साथ क्यान नहीं दिया जा महता है, इस क्योदा से बतु का मुणे स्वरूप करा नहीं जा सरजान्त्रह आदक्षण्य है। तासर्थ यह है कि हार माय-पादुंगों से बनने हैं और एक पादुंग, एक जाय, एक हो क्यों सीम होता है। बह एक हो गुए का क्यान कर सक्ता है। ऐसा धेरे राज् ही नहीं है जिससे प्रयक् प्रथक् सब बर्मी का कमत किया जा सकता हो, खतुष्य इस रिष्टि से बस्तु को खबकाज्य शाज्य से कह रेना हो उपयुक्त होता है !

पर जैसे ध्ववनत्वय न मानना मून है, उसी प्रकार एकरम पर्वे प्राप्तिक्व मान होना भी मूल हो है। व्यक्ति व्यक्ति बहु ध्वराक्वय है, फिर भी यह 'धवराक्वय' नारन से तो कही हो बातों है ! ध्वराक्वय सुरूष के हार वच्छ्य होने के कारण यहां को क्योंना खयतच्य क्यांच्या वच्छ्य कहना जारिए। यहां को क्योंना खयतच्य क्यांच्या वच्छ्य कहना जारिए। यहां को क्योंना ख्यतक्य मी क्यों स्वाप्तक्य राज्य से क्ये बकते भी जाए तो "मैं मीनी हैं" हस क्यांच की राहर स्वाप्तान से ही बाधा कावेगी।

इस प्रकार एक हो बस्तु में बारितला, वाश्तिला, ध्रीतलाना-तितला और अवस्तत्रमल रहना निद्ध होना है। बागे के होना भीग भी विषका भेर से ममभ्र लेना चाहिए । विस्तार अय से उनका स्पत्ती करवा नहीं किया जाता। इस प्रकार सप्तमंगी न्याय स्वष्ट हो बाता हैं।

जर से यह निवांत यहा ही विश्वित्र प्रतीत होता है, परन्तु बास्तिक सत्य इसी में है। हो इस में प्रयुक्त होने बाले करितन्द मासित्त कार्यों, के क्यों का प्यान रतना चाहिए। ग्रुपसिद्ध हार्य-त्रिक कोटो ने करा है—

When we speak of not being we speak, I suppose not of some thing apposed to being but only different.

कार्योग् " बद हम कसता (नास्तित्व) के सम्बन्ध में इस इस्ते हैं, तो मेरा ज्यास है कि हम सत्ता के विदद नहीं कहते-सिर्फ अन्य के अर्थ में कहते हैं। " इससे स्पष्ट हो जाता है कि अस्तित्य और नास्तित्व परस्पर भर्वथा विरोधो धर्म नहीं हैं।

एक उदाहरण सीजिए-एक पाठराला में वी विशाणी पदते हैं। उन में से एक ने दूसरे की किताब उदा सो। पदने-पदते पसा खलदा। पना फट मथा। वह लड़का. जिमकी वह किताब थो, खब उमे नहीं लेता। को? एक पना फटने से क्या वह फिताब नहीं दि! दे बेदान, किताब सो बर्दा है, पर उनकी यह हातत नहीं रही। धर्मान किताब की पहले हालने ( पर्णेय ) नह हो गई खीर एक नथी हालत उसल हो गई, किन्तु किताब की बहत्तव बना रहा है। इमी बात को स्वाजर कहता है कि—किताब क्योंपत तित्य है औ, क्योंपन्न धानित्य है, निस्तय बीर धानित्यत की तरह एकत्व, क्रोक्टन, सक्ष्य धानस्य धादि धानन्य धर्म एक ही, बस्तु में मित्रमाय से रहते हैं।

मान सीनिए दिमी जगह वीन खादमी हैं। एह मोने का पह चाहता है। दूसरा मोने का शुद्धर जाहता है और तीमरा सीना चाहता है। तीमें उनके छपी-कपने हुए की तोन में निरुति। भाग्य से बही पहा मान्स हुँचा। मगर बही तठ पहुँचने से पहले। भाग्य से बही पहा मान्स हुँचा। मगर बही तठ पहुँचने से पहले। भाग्य में कही पहा सान्स हुँचा। मगर बही तठ पहुँचने से पहा चाहता चाने हुए होता है। जो सुद्धर चाहता था जो प्रमानता होती है और जो मोना चाहता था जमे न हुए होता है न दिवाद हो बह सम्पन्न स्टात है। इम ज्यादया से हम समक परते है कि पहले से पुरान की होट्ट में दोनां एक। क्यांग गुपले में क्योंग्य स्टस्त बनेहन्त है। होनी हो पर्यावर्टन और हम्यांट हुरे हैं। नंग, स्वादार् इम प्रकार प्रस्तर विरोधी प्रतीत होने वाले न्यु बालब में श्रीदरीधी, पर्मी का एकत्र समन्वय बरता है और इंगीवर क्रा गया है कि जो विरोध का संधन करें वही स्वादार (— विरोधसर्था दि स्वादारः ) "

सन्तिप परिदार-स्वाडाद के बास्तविक स्वरूप की भार-विस्ता पर्य साम्प्रदायिक विदेश के कारण स्वाडाद जैसे सार्थिस्टान्स ए थी माशेप किये गये हैं। श्रव हम मंहेप में उनका दिन्दर्शन कारों।

भेगेजात्म सर्वया अनेकान्त है या किसी अयेवा एकान्त भी रे पाँच सर्वया अरोकान्त कर हो हो हो यही एकान्त हो गया। रित यह सिद्धान्त, कि अरोक चस्तु अरोकान्ताक्रम है, ठीक नहीं भेगेकान्त सर्व प्रतिकान्त कर नहीं है। यदि अरोकान्त की किये भेगेया एकान्त भी मान क्या जाय हो एकान्त में जी होये आति दे ये सम यही काजांगि। इतना हो नहीं, विक्त नयान कित भी करा न होगा-क्यांग्रिक भाग्ने जो एकान्त असी स्वीकार किया यह भी गठांगे कर है या अरोकान्त कर है इस अकार आज नरते ही पहें जाएँगे। यह मनक्या होय क्योकान्त में आगा है।

इनहा नमाधार यह है कि करेकाल व हो समेबा अने-काल रूप है न समेबा एकाल रूप है। ब्रिटेंक क्योंपन करेकाल रूप बीर क्योंनिए एकाल रूप है। क्योंकाल हो प्रकार का है (१) सम्बानेकाल चौर (२) मिच्या करेकाल है। इस्ते करार एकाल की सम्बाकाल चौर (मच्या एकाल के मेर से हो जकार का है। को समय व्यापन चारि समायों से व्याप्तक करने की हो जो समय व्यापन चारि समायों से व्याप्तक करने की वा कर चसु में महिनाहर करें नह सम्बाह-मनेकाल है। तमा वो मत्यक चारि समायों से विकट क्योंक प्रभी का स्रीत-

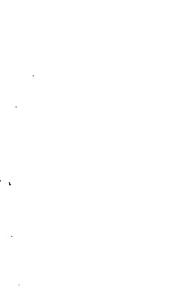